| · |
|---|
|   |
| _ |
|   |

# शङ्कसंहिता। कोर लिखितसंहिता।

मून संस्कृत चोर भाषानुवाद।

यं नवता.

१८१२ भगनोचरण त्ला ह्वीटमं "वक्षणायो" दल्लक्ष्यो
गैशीन प्रोसमं
योनटवर चज्रवर्ला तथा मुद्रित
योग प्रकाशिया ।

**६वत्** १८६७ ।

मृख्य चाठ पाने।

# शङ्कसंहिता। केर लिखितसंदिता।

मृज संस्कृत योर अःवातुवादः।

क्षा क्षी।

कार अवानी वरण का होटन वस्त्राखी" इति स्वा नेगोन प्रधमें सीनावर क्यावती हाना सृष्टिम

जीर बनाहित

realise 🐉 b

444 146 m1

मृद्धा भाउ भाने।

# शङ्कसंहिता।

#### प्रथमोऽध्यायः ।

् खबस्तुवे नमस्तृत्व च्हिन्दिः।रिक्षी। चातुःच गर्ये चितार्थे । प्रज्ञः प्राच्यमया दरीत् ॥ १ ुं यवनं याचनं इनं तथेवाध्याप क्रियाम् । प्रतियह शाध्यवन विप्रः कामाणि कारमेत्॥ २ हानमध्ययनकोव यजनच यथाविधि। चित्रयस्य तु वैश्वस्य कामीरं परिकोत्तितम् ॥ ३ चति।स्य विदेशिय प्रकानां परिपालनम्। क्षिमोरच्यामान्य वैद्यस्य परिकी (भैतम् ॥ 8 मूद्रस्य दवागुभूषा सर्वेशिल्यानि चा शय। े चमा बर्ब इम: श्रीचं सर्वे वामविशेषत. ॥ ५ ब्राचाया: श्वविश वैश्वास्त्रयो वर्षा दिन तय: । तेवां जन दिलोयना विद्यो ये मौजिश्यानम् ॥ ६ बाचार्यस्त पिता प्रोत्तः सवित्री जननी तथा। वक्षच्यविद्याचे व सीच्चिव सनजवान ॥ ७ वित्राः सूदः सः सार्वार्शको गस्त विचल्रवेः। यावदेशे न अध्यक्ते हिशा स्थास्त तत्वरम् ॥ द इति ग्राक्षीये धर्माश्रास्त्रे प्रवमीऽध्वाव: ॥ १ ॥

## हितीचोऽध्यावः।

गर्भस्य स्तुटताचाने निवेतः परिकीर्तितः।
ततस्तु संस्कात् कार्यं स्वनन्तु विच्यायः॥ १
स्वाीने सु खित्रान्ते नामकमे विघीयते।
नामध्यस्य कर्त्तवं वर्धानास्य समास्तरम्॥ १
मामध्यस्य वर्तान्तिम् ।
वेद्यस्य धनसंगुक्तं स्वत्यस्य सु जुगुधितम्॥ १
धनान्त्यं वाद्यस्योक्तं वर्मान्तं स्वत्यस्य स्व।
धनान्त्यं वेद्यस्य स्थानः वर्षान्तम् ॥ १

े चतुर्छे मासि कर्त्तथमादित्यस्य पदर्शनम्। बर्छे इत्रप्राश्चर्नं मासि चूड़ा कार्ये। यथा कुलम् ॥ ५ गर्माष्टमेऽव्हे कर्त्रयं ब्राह्मबस्योऽपनायनम्। गर्भादेकादश्च राजी गर्भात्, दादश्च विद्य: ॥ ६ षो इधान्दस्तु विप्रस्य दाविशः चित्रयस्य तु । विंग्रति: वचतुव्का च वेश्वस्य परिकीर्त्तता ॥ ७ नाभिभाषेत साबित्रीमत अर्ह्वं निवर्त्त येत् ॥ ८ विज्ञातवास्त्रयोऽछोते यथानासमसंस्कृताः सावित्रोपतिता वात्याः सर्वधमीवश्चिष्कृताः ॥ ६ ं मौझौबको दिजाना नु क्रमान्मौद्वी प्रकीर्तिता। मार्गवैयात्रवास्तानि चन्माणि त्रसचारियाम् ॥ १० पर्धापिप्पविव्यानां क्रमाह्यः: प्रकीतिता:। कर्णकेश्रववाटेस्त तुवााः प्रोक्ताः क्रमेग तु ॥ ११ बदकाः सत्वतः सर्वे गायिहम्भासाचेव च । यज्ञोपवीतं कार्पाचचौमीर्थानां यद्याक्रमम्॥ १२ वारिमधावसानेषु भवक्त्व्दीपकचितम् । भैचन्य परवां प्रोत्तां वर्धानामनुपूर्व्याः ॥ १३ दित ग्राह्मीय धमाग्रास्त्रे हितीयो प्रधाय: ॥ ५ ॥

#### हनीगेऽधायः।

उपनीय गुरु: शिष्ठं वहमसं प्रथक्ति।
स्तकाधापको यक उपाधायः स उच्यते॥ १
प्रयतः कश्रमुखाय कातो हुत हुताश्रमः।
कुत्रींत प्रयतो भूना गुरुगामिनवाहनम्॥ १
चात्रत्तात्व गुरुगा ततीरध्यममाचरेत्।
कला मधाञ्चलं प्रयत् गुरोवंदनमानतः॥ १
मधानसने प्रारम्मे प्रयवच प्रकीर्भयेत्।
धनश्रायेव्यध्यक्षनं वच्चयेच प्रयत्नतः॥ ८
चतुर्देश्रो पच्चद्धीमरमों राष्ट्रकृतकम्।

खरकापातं सङ्गीसन्यमग्रीचं ग्रामविज्ञशम् ॥ ५ रक्रप्रवागं सुरतं घनवङ्गातिव खनम् । बादाकोलाइलं युद्धमनध्यार्थं विवर्क्षयेत् ॥ ६ नाषीयोताभियुक्तोऽपि प्रयत्नात च देगत: । देवायतनवल्हीकाम्मग्रामश्चिवस्ति धी ॥ ० भैक्य वर्था तथा कुथार त्रासारीषु यथः(वधि । गुबबा चाभ्यतुकात: प्राक्षीयातु प्राक्ष्मसः पुचि: ॥ ८ क्तिं प्रियं गुरी: क्रायादहक्रारविविक्ति: ॥ ध खपास्य पश्चिमां धन्यां पूर्वायता पुताधनम्। वाभिवादा गुर्व पञ्चाद् गुर्विचनसञ्ज्ञवत्॥ १० बुरी: पूर्व समुत्ति छे च्ह्यीत चरमं तथा ॥ ११ मधु मांसाञ्चनं भाई गीतं गृत्यच वर्ष्णयेत्। विसापवादवादीच स्त्रीकीलाख विशेषत: ॥ १२ मेखवाम(बनं दर्कं धारवेदा प्रथततः। वाद:शायी भवेदितां वक्षाचारी समाहित: ॥ १३ एवं क्रत्यना क्राचीन विद्वतिकारणं वृधः। गुर्वे च धर्ने दस्वा स्नाधास सदनन्तरम् ॥ द्रति प्रद्वीये धर्माश्रास्त्रे हतीयोऽध्याय: ॥ ३॥

चतुर्धौऽध्यायः ।

विन्दे त विविद्धार्थां सम्मानार्थ गोजनान् ।

साहतः पद्ममेद्यापि पिहतस्वय सप्तमीम् ॥ १

जाक्षी देवस्त वेषाः प्राचापत्यस्यात् वरः ।

गाक्ष्यी राद्यस्य व पेशाचक्षायमेऽधमः ॥ १

एते वक्षां प्राचक्ये व पेशाचक्षायमेऽधमः ॥ १

एते वक्षां प्राचक्ये व चित्रयस्य प्रशस्ति ॥ ६

व्यासितः प्रयत्ने न जाक्षस्तु पिक्षोत्तितः ।

वर्षा वृज्यस्व देवमाशयायस्तु गोदयम् ॥ ८

प्राचिताय प्रदानन प्राचापत्यः प्रकोत्तितः ।

व्यास्त्री द्रविवादानाद्वास्त्रयः समयाक्षियः ॥ ५

दाद्यसे गुहदरकान् पेशाचः क्रियक्ष्यस्व ।

तिसन्तु भावा विप्रस्य दे भाव्ये चित्रवस्त तु ॥ ६

एक्षेव भावा विप्रस्य तथा प्रदस्त कीतितः ।

जाक्षां चित्रया देशाः जाक्ष्यस्य प्रकोत्तिताः ॥ ७

चित्रया देव वेद्या च चित्रयस्य विधीयते। वेद्यव भाषा देद्रास्य भूदा भूदस्य को तिता । द व्यापत्रिष क क्रिया गुदा भाष्या दिज्ञाना। बखा तस प्रस्तस निष्कृ (तर्भ विधीयत । ध तपखी यत्रशीतच सर्वधर्मा स्तां वर:। भ् वं श्रूदलमाप्नोति श्रूदशाई तयोद्शे ॥ १० बायत तु सिप्डल येथां आहें कुलोहतम्। षर्वे ग्रहतमायानि बर्द खर्गावतास्त त॥ ११ सपिकोकरसं कार्य कुषानस्य तथा भ्वम्। याहं दार्धकं सता श्राहे प्राप्त वर्धार्धा ॥ १२ स्पिक्षोकरणं नार्चं न च मूदस्तथाई ति । तसात् धर्मप्रयंतन मूद्रभायां ।ववष्त्रयेत् ॥ (३ । पाबिर्याद्यः सर्वासु रहोयात् च्रांत्रदा प्रम्। वैश्वा प्रवीदमाद्यादंद इ तु दिवन्नन: ॥ १ ३ मार्था या वहेदियां सा मार्था या परिवन्ता। सा भार्या या प्रतिप्राचा सा भार्या या प्रभावती ॥ १५ सादनीया महा भाग्या ताड्नीया तथव च। कालिता ताङ्ता चैव खो भी में दित गानाया । १६ रति श्रुहीये धर्मेश्रास्त्र चतुर्वोद्धाय: ॥ ॥ ॥

पञ्चमोऽध्यायः।

पश्च स्ता ग्रहसास्य चुकी पेक्य गुपस्तरः।

क्किनी चोरक्रमस्य तस्य प्राप्य ग्राम्ये ॥ १

पश्च मार्विमान्य ग्रही निर्द्धं न द्वापयेत्।

पश्च मार्विमान्य ग्रही निर्द्धं न द्वापयेत्।

पश्च मार्विमानं तत्यापं तस्य नग्रानि ॥ १

देवयम् भूत्यम् । प्रश्च मस्त्रचे च ।

क्षायमी वृश्च म्य यमाः प्रकोत्तितः ॥ १

होनो देवी विकानौ तः पित्राः पिक्किया स्तृतः।

स्वायायो मद्याप्य वृश्च में विवाद विष्ण दिनः।

गृहस्य स्वादि मत्ति स्वाद विष्ण दिनः।

गृहस्य स्व यस्त गृहस्य स्वाद तपः।

हाता चैव गृहस्यः स्वात् तस्ताच्हेशे गृहामनी ॥ 

हिंदा भूती प्रश्न स्वीयां वर्षानां माद्यसे यथा।

**देशतिथिस्तरदे**वास्य ग्र**र**श्चास्य प्रभुः स्हतः ॥ ७ न ब्रह्मेर्नो वनासेन धन्ने बा विविधेन च नारी खरांसवान्नीति पान्नं ति पत्तिपूजनात् ॥ 🛎 न सानेन न हो मेन नेवासिपरिन्धितात । ज्ञाचारी दिवं याति च वाति गुरुपूजनात् ॥ ध नाजिशुश्र्षया चान्छा स्नानेन दिविधेन च। वानप्रस्तो दिवं याति यथा भीजनवर्ज्यं नात ॥ १० न मेर्ने च मोनेन मून्य माराश्रयेख च। योगी विश्विमवात्रोति यथा मैथ्नवर्णनात् ॥ ११ न वर्ती हे चिवाभिष्म वन्ति गुश्र घवा न च। रुष्टी स्वरासद प्रीति यथा चा तिथिपूचनात् ॥ १२ तसान् वर्वायत्रेन ग्रह्णो(तिधिमागतम्। व्याद्वारण्यन चेन विधिवत् परिपूक्तयेन् ॥ १३ सार्यं प्रातञ्च बुह्या (यिशोतं यथाविधि। दर्भं योगीमामञ्जू जुलुयाच तथाविधि ॥ १८ यज्ञे क्वा प्रश्निक्ष चातुकी स्वेस्तरीव च। बैवार्षि काधिकाले न पिनेत सोममनन्दित: ॥ १५ इष्टि वैश्वानरों कुर्या लाया चाल्पधनो दिन:। न भिच्तेत वर्ने श्रदातु मर्च दिवादभी धितम् ॥ १६ वृत्तिस्त् न त्यने दिदावृत्त्वनं पूर्विभेव तु। कम्मका जन्मना पूर्ड विद्यात पात्र वलीततम् ॥ १७ वतिरेष गुण्यु ता धर्ममिक्तित्वनं तथा। यावयेत्तु सदा विप्रो यात्त्वस्तसात् प्रतियष्टः॥ १८ रति प्राह्मीये धर्माशास्त्रं पश्चमोऽध्यायः॥ प

## षडोऽध्यादः ।

यहस्यस्तु यदा पृथ्वे दक्षीपिकतमात्मनः । ' चपत्यस्ये व चापत्यं तदारस्यं समाययेत् ॥ १ पृत्वे व दारान् निक्तिया तथा वातुमतो वने । चयोतु रचरेतित्यं वन्यमाचारमाष्ट्रात् ॥ २ यदाहारो भवत् तेन पूज्यंत् पिल्टदेवताः । तेनेव पूज्येतित्वमतिथं ससुपामत्म् ॥ ३ यामादाहृत्व चात्रोयादश्री यावान् ममादितः । साध्यायस्य सदा क्रुकांत्र्यास्य विश्वास्त्राः॥ ॥ तपसा ग्रोधये जिले स्वकचे व कर्तवरम् ।
सार्ववासास्त हैमको योग्रे पश्चतपास्त्रवा ॥ ॥
प्रावस्तासाश्चायो स्वाजताग्री च सदा भवेत् ।
चतुर्यकानिको वा स्वात् स्वाच वष्टक यव च ॥ ७
तस्त्रे वीपि वयेत् सार्व प्रस्तायस्य पाक्येत् ।
यवं वोत्वा वने कार्क दिस्रो अक्षायसी भवेत् ॥ ७
दित श्रक्षेये ध्रमेश्राते वस्रोऽधायः ॥ ॥ ॥

#### **७**प्तमोऽध्या**यः** ।

कत्वे छि विधिवत् पद्मात् सर्ववेदश्दिवासम्। का त्रावकीन समारोध दिवो जन्मायम्। भवेत ॥ १ विधमे मास्तिमको याष्ट्रारे भक्ता भाषा ने। व्यतीवे पार्यम्याते निर्धं भिन्नां यतिचरेतु ॥ २ न व्यथित तथालाभे यथाकव्य न वर्शयेत्। न पाचयेत्रयंवातं नाश्रीयात् कस्यचित् ग्रहे ॥ ६ म्हन्मयालाः पाता यि यतीनान्तु विनिर्दिग्रीत्। तथां सन्मार्कं गच्छ्बिरिझचेव प्रकीर्श्तंता ॥ 8 कौयोनान्हारनं वासी विस्वयास्य बच्चरन्। श्रुन्यागार्गिकेतः स्याद्यत्रवायंग्रहो सुनिः ॥ ५ हरियुतं मान्त् पादं वस्त्रपुतं सक्षं पिवेत्। सत्यपूर्तं वदेदाकां मनःपूरं समाचरेत् ॥ ﴿ चन्दनेलियतिऽङ्गं वा भसमूर्वीर्विमर्दिते:। क्याग्रमणक्यागं तये रेव म संप्रयेत् ॥ ७ सर्वभूतिहतो मैतः समलोट्राध्मकाचनः। कानवीगरती निर्द्ध भिच्च यीवात परां गतिम् ॥ प जनाना यस्तु निर्विस्तो सन्दर्भ च तथेव च । चाचिभियोधिभिचाव नं देवा ब्राज्य विदु: ॥ & बाश्चित्रं प्रशेरस्य प्रियस्य च विषयेयः। गर्भावासे च वस्तिस्त्रसाक्ष्येत नाच्या ॥ १० जादेवविश्वाक्रम् न तु सारमभर्धकम् । भोक्तविमित निर्विखो सुचते नम बंग्रव: ॥ ११ प्रायायामंद देहे वान् घारयाभिक विक्तिनान्। प्रवाहारेरमताकान् धानेनानीन्यशन् गुमान् ॥ १२ म्यान्तर्ति सप्रमर्गं शायती शिर्मा सह ।

ति: पटेदायतप्राव: प्रावायाम: स उचते । १३
मनव: वंबमक्त क्रियंदिकीत निगवति ।
वंद्वारक्षे नियायाच्य प्रवाद्वार. प्रकीति तः ॥ १॥
इदयक्षक्य योगेन देवदेवस्य दर्भनम् ।
ध्वानं प्रोत्तः प्रवच्चामि मर्कसाद्वोगत. प्रामम् ॥
इदिक्या देवता: वर्का हृदि श्रावा: प्रतिष्ठिता: ।
इदि च्योतीवि भूयच हृदि श्रावा: प्रतिष्ठिता: ।
इदि च्योतीवि भूयच हृदि सर्कः प्रतिष्ठिता: ।
ध्वानिमीधनान्यान्तु विक्युं प्रश्चे हृदि कितम् ॥ १०
इवार्षक्षम्मा: स्ट्यां: धीमो मध्ये चुताप्यनः ।
तेचोमध्ये स्थितं तन्त्वं तन्त्वमध्य स्थितोः च्यतः ॥ १८

ष्यवीरबीयान् सहती महीया नातास्य जन्ति हिती गुष्टायाम्। तेषीमयं पद्मति वीतशोकी धातुः प्रमाहान्तिहमानमातानः॥१६ वासुदेवस्त्रमोऽत्यानां प्रस्त्रची हेव वायते। षज्ञानपटमंत्रीतिहि न्द्रयेटिषयेभादिः॥२० गम वे पुरुषो निष्यि साधानः सनामः। एष धाता विधाता च पुरुषो निष्यानः श्रिः॥३०

दिश्मे भे पुरुष महाना-म दिखार्था तमनः परस्तात् । मन्त्रे विहिन्दा न बिमेति म्हळी-मीना: प्रश्न विद्यंत्यनाय ॥ २२ पृथिकापस्तवा तेले वायुराकाश्च मेव च। पच मानि विकानीयान्त हास्त्रतानि पिक्ति: ॥ २३ चक्क स्वातंत्रक रखना प्रायमेत च । बुद्धीन्त्रयाखि बानीयात् पच्चे मानि प्रशीरके ॥ २८ प्रान्दी कर्प तथा सार्थी रसी गत्सस्तथैद चा इन्द्रियस्थान् विद्योगीय तु पश्चव विषयान् धः ॥ २३ इस्तो पहाब्पस्य चिक्रा पायुस्तर्थेव च । क्रम् न्द्रयाचि पर्चेच निर्द्ध स्ति प्रारीरके ॥ २६ मनी बुद्धित्वध्वात्मा वातावत्तं तथेद च। दक्तियेभ्यः पराशिष्ट चलारि प्रवराशि च ॥ २७ तयासानं तदाते तं पुरुषं पर्चा प्रक्रम्। तन्तु ज्ञात्वा विसुध्यमा वे जनाः साध्वत्तयः ॥ १८

दश्य परमं पुढमेनद चरस्यसम्।
ब्रह्मव्यवधार्यस्य ग्रंसव्यक्तं तम्।
निर्द्धः समस्य प्राप्तं तदिक्योः परमं परम् ॥ २८
विज्ञानशर्यार्थस्य सनः प्रयक्तव्यनः ।
सोऽज्ञनः भारमात्रीति तदिक्योः परमं परम् ॥ ६०
वालाग्रप्रतथो भागः कल्पितस्य सक्तव्याः।
तस्यापि प्रतथो भःगाज्ञीवः सक्त उद्दश्चतः ॥ ६१
मक्तः परमवक्तमयक्तात् पुदशः परः।
पुदशन परं किवित् वा काला का परा गतिः ॥ ६९
य पुद्धवि सुन्तेषु तिल्खित्रवः सहाः।
दश्यते लयमः वृद्धाः स्टक्नमा सक्तदः विश्वः। ॥ ६६
दश्यते लयमः वृद्धाः स्टक्नमा स्टक्तदः विश्वः।

#### चष्टमोऽध्यायः ।

क्रियास्त्रानं प्रवच्छामि यथाविदां धपूर्व्यक्तम्। म्हित्रिक्ष कर्तवं प्रौतमाहौ यथाविधि । १ वने निम्ना उम्मन्त्र उपसास यदादिधि। नीर्धमावाचन कुर्यात् तन् प्रवच्चाम्यद्वेषतः ॥ २ प्रपत्न वर्षां देवमम्भक्षां प्रतिमिचितम्। थाने त दंशि में तोर्थं नर्ज्यापाद्धत्तये ॥ ६ नीरीमाबाइयिकामि सर्वापविनिद्धदनम् । ना जिथामिक सोये च जिया मदतुगहात ॥ अ बदान प्रपद्म बरहान् बर्जान्य सरस्वयाः कर्जानस्क्रिक्षेत्र प्रपदी प्रनतः स्थितः ॥ ५ हेदमंश्रवद्दं विद्धं प्रपद्माचनित्रदनम् । बारः पुरुषाः पश्चिमास प्रपद्ये शर्णं तथा ॥ ६ बद्रश्वामित्र संपेश्व वर्गस्वाम एव प्र। श्रमयन्त्राभा मे पापं माच रचना मन्त्राः ॥ ७ चिर्गयवर्धेति तिस्मिनंगतीन चतस्मि:। प्रामीदेशीत च तथा प्रम पापसारेव च ॥ ८ इद्माप: प्रवच्ते व्यूतच ससुदीर्येत्। एवं बम्मार्क्न सता ऋग्द बावेच देवता: । ८ बाचमध्यसम्बद्धाः प्रपटेतु प्रवतः सदा ॥ १० क्ष्मीरतुष्य प तस्त्रैव ऋषिष वाषमर्थयः।

देवता भावश्यक्ष प्रयाचि प्रकार्णितः ॥ ११ ततोऽस्मिष निमयः स्थाप्तिः पठेद्द्वमध्यम् । प्रपद्मान्मृद्धेनि तथा महावाद्धितिभिक्तंसम् ॥ १२ वयात्रमेषः ऋतुराट् सर्वपापनोदनः । तथाचमध्यं स्थां सर्वपापप्रवाद्यनम् ॥ ११ व्यनेन विजिना स्नाता स्नानान् घौतवासमा । परिविक्तं त्वासास्त तोर्थनामानि सञ्चपेत् ॥ १॥ स्वनेन विधिना स्नातस्तीर्थस्य प्रकामश्रुते ॥ १॥ इति ग्राह्मीये धन्नेम्यास्त (स्प्रोऽध्य यः ॥ ८॥

#### नवभोऽध्यायः ।

ष्य १: परं प्रवच्छामि शुभामाचमनिक्रयाम् . कारं किनिश्रिकाम् से तीर्थमुक्त करस्य तु॥ १ चन्नु छम्बले च तथा प्राचापत्व प्रकीर्तितम्। चा इ. चार्य सह नं देवं पिता तच्च निम्ह नकाम्॥ २ प्राचापत्वेन नीर्धन ति: प्राम्त्रीयाच्यलं दितः। हि: प्रन्टच्य सर्खं पश्चादिः खं ससस्य प्रोत ॥ इ च्चत्राभि: पूर्यते वि तः कपडगाभि च भूमिप: ॥ 8 बमार्णातुः शुचौ देशे प्राङ्ख्खः सुसमाहितः। उदङ्सकोऽपि प्रन्तो दिशकानवको प्रथन् ॥ ५ खिद्धः बसह्रताभिस्तु हीनाःभः पेन्-ुदुदैः। वक्रिया चाध्यदग्धाभिर इ खीमियपस्य भ्रीत् ॥ ﴿ तर्ज्ञन्यकुष्टयोगंग स्पृष्टितेत्रदर्यं ततः। चन्नु छानामिकाभ्यान्तु श्रवयौ ससुपद्या प्रोत्॥ ७ कविष्ठाङ्ग ष्ठयोगन स्मृश्चेत् स्कन्धदयं ततः। सर्वाधामेव योगन नाभिष्य द्वदर्य तत:॥ प र्धवा चेत् तु तथा कर्डी यथा चाचमने विधी: ॥ ६ तिः प्राचीयाद् यहम्भस्तु प्रीत स्तेनास्य देवताः। त्रशा विश्वास यहस भवनी व्यवस्थाः ॥ १० गङ्गा च यसुना चेव प्रीयेते परिमार्ज्यनातु । नासत्वदस्ती प्रीयेते स्मृष्टे नासापुटदये ॥ ११ षा हे बोचनयुग्ने च प्रावेते इ. विभास्त्रही। क्रमीयुक्ते तथा छ हो भी वेत व्यक्तितानशी ॥ ११

खन्ययो: सार्धनादस्य प्रीयन्ते बर्वादेवता:। म्बर्द्धं स्तु सार्धं नादस्य प्रीतस्तु पुरुषी भवेत् ॥ १३ विना यज्ञीपवोत्तेन तथा सक्तशिखोऽपि वा। बपचा नितपादस्तु बाचाकोऽव्ययुचिभवत् ॥ १८ विश्वित्वरम्या या एक इस्तापिते हैं है: समलाभिस्तवाद्भिः व नेव भुडिमवाम् यात् ॥ १५ व्याचम्य च पुरा प्रोत्तः तोर्थमम्मार्जनं ततः। उपस्मृश्य तत. पञ्चानान्त्रेशानेन घक्तेतः॥१४ बन्तबर्धि भूतेषु गुष्टायां विश्वतोसुकः। र्त्वं यज्ञक्वं वषट्कार बावोच्चोतीरभीऽस्टतम् ॥ १७ याचन्य च ततः पञ्चादः दिखाभिसुको जलम् । खदुत्वं चातवेदमं मन्त्रं य प्रचिपेतृ मत: ॥ १६ एष एव विधि: प्रोतः: सत्वायाच दिजातिष्ठ। पूर्वी सत्थां अपंस्तिष्ठं दासीन: पश्चिमां तथा ॥ १४ ततो जपेत् पविवासि प्रिवान् वाच प्रक्तितः। ऋषयो दोईमन्थलाहोधमायुरवः प्रुयुः ॥ २० इति प्रक्षीये धक्तियास्त्री नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## द्ममोऽध्यायः।

वर्जनंदपितताया सम्प्रश्चान्यतः परम्।
येषां वर्षे च्हां च पूयन्त मानवा. सद्।॥ (
व्यवमर्षेणां देवततं शुह्रश्यस्त थन् बदा।
क्ष्याखाः पावमान्यस्य धर्मधानिता एव च । २
व्यभोष्टक्तपदा चंव क्तांमानि काच्चतिस्त्रथा।
भावखान च बामानि गायकाः चं वर्त तथा॥ ३
पुरुषत्रतस्य भारस्य तथा बांमनतानि च।
व्यवित्तं वाच्चत्रयस्य व व्यक्तमगृतं तथा॥ ॥
गावकाः मद्यं व्यासिक्तस्यणां मद्याननम्।
गावकामश्चकात्रस्य दन्दकात्रस्य सामनी॥ ॥

नोबि पुष्पाद्वदेशांत रयन्तरपाधिन्नतं वामश्यापः । यतानि गीतानि पुनन्ति जन्तून् जातिसारवं सभत यहीक्ष्टेत् ॥ दं हति श्रकीये धन्तैशाको दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

#### यञ्जसंदिता ।

### एकाद्योऽध्यादः।

रति वेदपवित्रायमिष्टितानि रभ्यः सावित्री विशिष्यति । नास्यममधेणात् परमं तन्त्रवेन याहितिभिः परं होमः ॥ १

न शावित्राः परं चण्यम्। कुषाव्यामासीनः क्र्योत्तरीय: क्रुप्रपाणि: प्राङ्स्ख: स्वर्थामिसखो वाद मानामाहाय इंबताध्यायी तन्त्रपं कुर्यात् । सुवर्णं मर्णि सता-स्काटिक-पदा-पत्र वीज। चाबामन्यतमेनाचमानां क्रमात्। ध्यायन् वामचस्तोपरि वा गययेत्। खादौ देवतामाथं इन्दं संस्तृ। ततः सप्रवावचा हति-कामाशवन्ते च शिरसा गायत्रोमावर्त्तयेत् । तथास्याः धविता देवता ऋषि विश्वामित्रो गायत्री इन्दः। प्रय-बाबा भूर्भ ब:स्वमे इंजनस्तप.सळिमिति वाह व्यः। श्वापोच्योतीरसी उन्दर्त अस्मभूर्भ वः स्वरीम् ॥ २ वयात्रिकां सप्रवाशं गायत्रों िर्मा मह। वे अपन्ति ५ दा तेथां न भर्द विदाने ऋचित्॥ इ श्याकता तु वा देवी दिनपायप्रवाशिनी। **एतं अप्ता तथा स**ःतु सर्व्यकत्त्वावन श्चिना । बद्ध बप्ता मा न्यां पातकेश्यः मसुद्धरेत् ॥ ४ खर्यस्तेयी क्रमञ्ज अक्षा गुरुतल्याः। सुरापञ्च विशुध्यीत सन्तज्ञातीन सर्व्वशा । प्रायायाम्बर्धं क्रला स्नानकाचे ममास्तिः। अष्टोरावकतात् पापान् तत्वकादेव प्रधाति ॥ इ बवाक्तिकाः बप्रवाः प्रावायामास्त घोड्या। सपि अूबरनं मासान् पुननवहरहः कताः॥ ७ इता देवी विग्रेविय सर्वकामप्रशिवनी। बर्वपापचयकरो वनस्थभत्तकता ॥ ८ प्राक्तिकामस्त जुडुयाहःयहीमयुत्तेः प्राचिः। इर्न् कामोऽपच्ख्य इतेन जुडुयात् तथा ॥ & मीकामस्तु तथा पद्मविस्य : काश्वनकामत:। म सबर्षेस कामस्तु जुडुयात् पूर्व वत् तथा ॥ ३० ष्ट्रतश्क किलें मी कुला तु सुसमाधित:। बायबगाइतक्रोमात् तु वर्जपापै: प्रमुखते ॥ ११

पापात्मा सच्चीमेन पातकेभ्यः प्रमुखते । नकाकोकमवाप्नीति प्राप्त्यात् काममीसितम् ॥ (२ मायबी चंद जननी मायबी पापनाशिनी। गायवास्त परं गास्ति दिवि चेश्व च पावनम् । १8 इस्तयायप्रदा देवो पततां नर्कानेव। तसात्तामभ्यसंद्रिलं ब्राह्मको नियतः शुचि: ॥ १४ गाथत्रो उद्यागिरती इत्यक्त्यो व भोजयेतु। वस्मिन् न विश्वतं पापमः विन्द्रश्वि भास्करे ॥ १५ वर्णनेव तु मेंसिध्ये द्वाइ को नाव मेंग्रय: । कुर्यादम्बद्ध दा कुर्यान्मेशे जासाय उच्यते ॥ 🔞 उषीयु: म्याच्छ्तगृष: साहस्रो मानव: स्हत:। नीचे जिप्य द्ध, कुर्यात् सावित्रास्त् विश्वतः॥ १७ मावित्रीच्यानरतः खर्गमात्रीति मानवः। भावित्रोक्रध्यनिरती मोचीपायच वि समि ॥ १८ तसात् सर्वप्रयत्नेन स्नातः प्रयत्नानसः। गायर्त च अपेत्रक्ता वर्जपापप्रवाधिनीम ॥ १६ इति प्रक्रीये धर्मामास्त्रे एकाइग्रोइधाय ॥ ११

#### दाइयोऽ यावः।

स्वातः क्षत्रज्ञपस्तरम् प्राङ्मुखो दियोन तीय न देवामुद्दनेन नपयेन्। प्रव्यष्टं पुरुषस्त को मोद-काञ्चलोन् द्यात् पुष्पञ्चलोन् भक्ता।। स्वय क्षताप-स्वां दिच्यःमुखोदन्तर्कामः पित्राय पितृयां स्राह-प्रकाश्मदकं द्यात्। जित्र पिशम हाय पितामस्ये स्प्रमात् पुरुषात् पिलपक्तं यात्रतां नाम जानोयान्। पिलपक्तीयाकां स्थायां दक्ता मालपक्तीयायां गुरुषां स्वयान्यवानाः स्वता सुद्धनं स्वयं त्। भवन्ति

विना रौष्यस्वर्धे न विना तास्त्रतिषेत च।
वि । हर्में स्व मन्त्रे स्व पित्यां नीपांत्रस्ति ॥१
सीवर्धराजताभ्या स्व खड़्गेगोड़् स्वरेस वा।
हत्तमस्वयतां याति पित्रगान्तु तिलोहकम् ॥ १
कुम्बाह्हरहः साह्रमज्ञाद्ये नीहरीन वा।
प्रसीम्हलफरें वीथि पित्यां प्रीतिमावसन् ॥ ३

#### यक्ष्मंदिता ।

स्नातस्त तर्पयं कता पितृयान्य िकाम्भया। पित्रयज्ञमदाप्रोति पीयान्य पितरस्तया॥ ४ इति यक्षेये प्रमीग्रास्त्रे दारणोऽध्याय:॥ १२॥

## वदोद्गो(ध्यावः।

त्राक्षायात्र परीचेत श्वं कमीय धमीवित्। तिक्री कमीबि स । प्रे स्तासमें: पर्वत्वयम् ॥ १ बासाया ये विकामाको वेद् सर्वातका: ६उ::। ष्टौनाङ्का व्यतिरिक्ताङ्का जान्यसाः पड्क्तिरूघकाः ॥ २ गुरुको प्रतिकूलाञ्च तथास्त्रत्यातिनञ्च ये। गुरुमां य निवस व ब्रासामाः प्रज्तिह्यकाः । इ क्रमध्यायेष्ट्रधीयानः: ग्राचाचारविविच्नितः:। श्रदासरम युष्टः जासायाः पर्वास्तर्वकाः ॥ ॥ महक्षवेत्वतारी वक्र चर्च व साम ॥;। विकारिकेत, पञ्चासिको सका पड्तिप वनाः॥ । ज बहैशनुमन्ताना जस्त्रदेशाप्रदेशिकाः। ब्रह्मदेयापतिः च त्राक्तयाः प्रदक्तिपावनः ॥ ह ऋग्यनु पारगो यञ्च सःकां यञ्चापि पारगः। व्यथर्का द्विरसोऽध्ये त। ज्ञान्त्राबाः, पर्ज्तापावनाः,॥ ७ निखं योगातो विदान समालोद्याप्रमकाचनः। ध्यानग्रीको धतिर्विदान् ज्ञासायाः पडितापानगः ॥ ८ ही देव प्राङ्सको बोच्च विवेश प्रदर्सकोक्तया। भोषयेदिविधान् विप्रानं वे.सत्तुभयत वः ॥ ६ भोजवेद्थवार्ध्य कं जास्मर्गं पहासिपावनम्। इसे कता तु मेंवंदा पञ्चाद हो तु तन् चिपंतु ॥ १० उच्चिष्टसियो कार्या पिष्ड विज्ञपर्य बुद्धे:। अभाव च तथा कार्यमिकार्य - याविधि ॥ ११ 🛕 भाई कता तु यंत्रन त्वर। क्रोधनिवाजेत,। उचामन दिचातिभ्यः श्रद्धया विनिवद्येत् ॥ १२ भोषावेदि व अन् विप्रत् मन्द्रमाख्यानुखपरे: पङ्क्तिविदातानं। गेर्ड भीच्य वा भच्छ मेव वा। धानिवेदा न भोक्तव पिष्टम्द्रले नथक्तन ॥ १३ उद्यान्धान्यान्धानि चैत्रदृष्ट्यभवानि च । पुर्व्याश्च वर्ष्ण नीयानि तथा पर्व्यतकानि च ॥ १३

तोयोह्रतान देयानि रत्ताव्यपि विश्ववतः। क्राणीस्त्रं प्रदातयं कार्पासम्बदा नवम् ॥ १५ द्भा विवर्क येत् प्राज्ञा यदानाष्ट्रसवस्त्रभाः । **इतेन दीपो दासवास्तिलतेबेन** वर पुन: ॥ १६ ध्रमार्थं शुग्गुलुं ददाद् इतयुक्तं मध्रकटम् चन्द्रव तथा स्वादिर्धं यत् कुङ्कमं शुभम् ॥ १७ क्त्राकं प्रारंशिकक प्रमान स्प्रकं तथा। क्षावडाबार्वात्तीक्षकोविदार्शस्त्र वर्ष्णयेतु ॥ १८ पिष्यकीं मरिच श्रीय तथा वं विक न्याकम्। कृतच्च ल<sub>वं</sub>बच्चेव वंशागन्त विवर्णयेत ॥ १६ राजमाषान् मस्ररांच प्रवासकोरदूवकान्। लोहितान् वृद्धिमध्योषान् श्राह्यसमिति वच्च बेत । ए व्याम्बातकवकोम्हलम्हलकान् द्धिदाङ्मान्। सकीविदार्थकलान्दराजेन मधुनः सदा ॥ ३१ शक्तून् शक्रया माई द्या क्वाडे प्रयत्नसः। पायसः दिभिरुतारेख भोजयित्वा तथा दिवान् ॥ २२ भक्ता प्रयम्य व्याचाकान् तथा वे इत्तर्वियान्। किनवादा प्रसन्नातमा व्यनुत्रच्या विभक्त येत ॥ २३ निमक्तिनस्त थः श्राह्व भेषुनं सेवते दिवः। आई भुक्रा च दत्त्वा च गुत्ता: खानाइतेनसा । २8 कातप्राकं महाधालकं मांसं वा प्रवानखा था खड़मां सं तथानन्य यम: प्रोवाच धमी बत् ॥ २॥ इति श्रद्धीये धर्माश्रास्त्री नयं।दश्रीऽध्याय: ॥ १३ ॥

# चतुई बोऽध्यायः ।

यहराति गयाच्य प्रभासे प्रकारेऽपि च ।
प्रथाने नेमिषाराये सर्वमानन्यस्थते ॥ १
गङ्गायस्गयोक्तीरे तार्थे वामरकराटके ।
गर्भारामं गयातीरे सर्वमानन्यस्थते ॥ १
वारायस्यां कुरुच्ते से स्युतुष्ट महावने ।
सप्तार्थेऽसिकूपे च यत्तस्ययस्थते ॥ ३
स्वं च्हरेज् तथा रात्री सम्बयोख विशेषतः ।
स साहमाचरेत् प्राची च च्हरेज्यं न च वजेत् ॥ ।
हिताक्शायाक्ष्येमितचन्द्राहें राहुद्यीने ।

विद्ववस्थिन चेव सर्वामानन्त्रस्थातं ॥ ॥
प्रीष्ठपद्यासति ताथां सचायुक्तां वसीद्यांम् ।
पाट्य स्थाहन्तु कर्त्तव्यं सन्ता पायसेन च ॥ ६
प्रजां पुष्टिं तथा स्थामारीग्यस् धनं तथा ।
श्रुवां प्राप्य सदा प्रोतिं प्रयस्कृत्ति पितासस्थाः ॥ ७
दित प्रस्ति समीद्यास्तिं चतुद्देश्वीऽध्यायः ॥ १४ ॥

**८ञ्च इकोऽ**यावः । ह जनने मर्गा देव सपिखानां हिजासमा:। १ ताहाक्द्रिमगप्रीति घोर्धिवंदसमन्वित: ॥ १ रैसपिकतात् पुरुषे सप्तमे विनिवर्ततः। **र अवने अर्थो** विश्रो दशान्त्रेन विश्राध्यति ॥ १ ह क्रांत्र भी दाद्शाहिन वैश्यः पत्त्रेय शुध्यति। म सामेन तु तथा श्रुद: शुद्धिमाप्रीति नासरा ॥ ३ द राविभिर्मासदुल्याभिर्दर्भसाव विश्वधात । ह बाजातदन्तवाचे तु खदा:श्रीचं विधीयत ॥ ४ दे साधीर काराया प्राह्मितीते त्वस्तर कुने। र संधेवातुपनते तु बाक्षाव्यक्षान्त मानवाः ॥ प ा स्टतानां कामकामान्तु तथेव ग्रूडजमानः। । बान्द्रभार्थः: श्रृहस्तु घोङ्ग्राहत्सरात् परम् ॥ ४ । ऋतं समवाक्र्यु मासं तस्त्रापि वान्धवाः । श्युद्धिं समदान्क्रिना नात्र काथे। विचारवा।॥ ७ प्रशासनिक्या या र**जः** प्रशासनेस्कृता । ं तस्यां कतायां नामीचं कदाचिद्धि भ्रान्यांत ॥ ८ । शीनवसीद्यदा नारी प्रमादातु प्रसर्व वर्जत । । प्रसर्व सरको तत्कसप्रौध नोपशान्यति ॥ ६ ा समानं खल्बश्रीचन्तु प्रथमे तु समापयेत्। ं खासमानं दितीयेन धमीराजवची यदा ॥१० ' देशाम्बरमसः मृत्या सस्वानं मरगोद्धने । ं यक्तेषं दश्रावस्य ताबदेवाग्राचिभवेत ॥ ११ ' खतीते द्रशराने तु तावदेव सूचिभवेत । <sup>1</sup> मथा संवत्धरे इतीते स्तान यव विश्वधाति ॥ १३ वानौरसेद प्रते व भाव्यास्त्रवातास च । ं परपूर्वास च कीस ताकान्त् हिरिकेशते ॥ १३

मातामचे वातीत तु वाचार्यो च तथा स्ते। ग्रहे कतातु दत्तातु कवातु च च्या**हं** तथा ॥ १८ विनरे राजनि तथा जाते शैडितने ग्रहे। ष्माचार्क्यपत्नोपुत्रे छ दिवछेन च मातुले ॥ १५ मातुवे पचिकों शक्ति प्रिष्यति स्वान्धवेद च। समसाचारिका तथा कनूचाने तथा नहते ॥ १६ एकरात तिरात वा घड्रात मासमेव च मूद्रा: सिपछवर्धानामग्रीचं क्रमत, स्तृतम् ॥ १७ मिपके चितिये श्रुष्टि: वड्रावं जास्त्रक्ष च। वर्कानां परिश्रिष्ठानां दादग्रेऽक्रि विनिद्धिग्रेत्॥ १८ सिपके जास्त्रका वर्धाः सर्वं स्वाविध्रेषतः। द ॥ रात्रे स शुर्थे गुरित्या ह भगवान् वस: ॥ १६ स्वित्रपत्रनामाभिक्तेतानामात्मवातिनाम्। पतितानाम गौच च घरक्षविद्युहतास्त्र ये ॥ २० यती वृती ब्रह्म वारी स्त्रपनारश्च दोचितः। नाधौषभाज, कथिता राजाक्राकारियास ये॥ २१ यस्त भुड्कं पराधीचं वशी बीह्यश्चिभवत्। चारावा शुह्री प्राहिञ्च तस्याय्युक्ता मनीविभि:॥ १२ पराश्वीचे बरो मुक्ता क्रसियोगी प्रवायत । सुक्राज्ञ क्रियते यस्य तस्य जातौ प्रजायत ॥ २३ दानं प्रतियहो होम: खाध्याय: पिहक्सी ह। प्रेतिपक्तियावकांमधीकं विनिक्तते॥ ३८ र्रात ग्रहाये धनीग्रास्ते पचदशोऽभाय:॥ १४ ॥

## बोड्योऽध्यावः।

स्वस्यं भाषनं सर्वः पुनःपाकेन प्रध्यति।
मलकं तेः पुरिविद्या छोषनेः प्रयागिकिनेः ॥ १
मंस्युरं नेव पुध्येत पुनः पाकेन स्वस्यम्।
स्तिरेद यदि स्युरं तास्त्रमौनर्धराजतम् ॥ २
प्राध्यक्षावत्तितं प्रसादन्यमा केवलाक्त्या।
स्वादेवेन तास्त्रस्य बीकस्य अपुगक्तमा ॥ १
सारेब सुद्धः कांबस्य बीकस्य अपुगक्तमा ॥ १
सत्ताविद्यानां सुद्धिं प्रसाकनेन तु ॥ १
सक्षाताचित भाष्णां सर्वस्याध्यस्य सः।

श्राकन्द्रवमलाबाच विश्वःनां तरेव च १ ५ मार्जनाद्वज्ञपाताचौ पाविना यज्ञकमैबि। उत्थात्मसा ताथ शुद्धिः सके ानां विनिर्द्धित् ॥ ६ श्रयासनापवानान सर्वन्य किः सेसारा । मुहिस्तु प्रोचकाद्य हो कार्यस्थनयोस्तयः॥ ७ मार्क्कनादेशमनां प्राृद्धिः चितः प्रोधस्तु तत्चकात्। सस्मार्जनेन तीयेन वाससां प्राहिश्चित ॥ ८ बहुनां प्रोक्तकाच्छिहिर्धाशानां विनिद्धित्। प्रोचनात् संहतानः च काष्ट्रानः च व तस्यात् ॥ ६ सिद्धार्थकानां कस्येन इटक्रटन्तमयस्य च। गोवाले: पलपत्राकामकः नं त्रष्टङ्ग नां तथा ॥ १० नियासना गुड़ानाच स्वयाय, तथा च। कुरुसकुसुमागच कर्णाकःपीनवीन्नथा॥ ११ प्रोच्यात कथिका प्राहिश्चिक्ष भगवान् यमः। भूमिष्रसुदकं गुहं तथा प्राचि ्लाग्नम् ॥ १२ ः, वर्षामसरमेर्द् हेर्चिन्त्रिनानी नथा भारत्। पाइं नरोगनं तीयं सर्वरेत सकाक सा । १३ पार्त परायि प्रायं प्राक्षाक्षाक्षा स्वी मखि। सुबवर्जन गौ: गुद्धा मार्क्यार साम्बद गुचि: ॥ १८ प्राया भाषी दि, पूर्विकामुपकोनं कमकानः। बातानः कथितं शुद्धं न त सुई ए-स्थ च ॥ १५ नाहीसाञ्चीव वत्सभानी प्रकुनानी क्रामी स्वसम् । रात्री प्रवर्शे इस्ते स्टायाया मदा पुलि: ॥ १६ शुद्धा भन्ति खतुर्य इन्हिस्ताता नाही रचस्वता। देव कर्मा व पित्रा च पहासे इति शुध्यति ॥ १७ रच्याकर्मनोयेन श्रीवनादा न व छाच नाभरुद्ध नर: स्यु र: मदा: स्वामन ग्रामित ॥ १८ ु कवा सत्रप्रीषच नेपमलापर् तहा। उद्वतनासमा स्नार्व स्टरा चन समाचरेत्॥ १६ मेइने खितका: सप्र लिङ्गे द च प्रतीर्भिते। एकस्मिन विश्वति हैसे दर्शेर आदार है ॥ २० तिसस्त स्टित्तका दथाः स्राच्या त त्रखग्री वनम्। तिसस्त पादयोर्द्याः भीचनामच अर्चदा ॥ २१ भौचमेनद्रमृष्टस्थानां दिगुर्खं त्रश्चचारियाम् ।

दिशुबच वनस्थानां यतीनां दिशुबं तथा ॥ ५२ ग्टिशिका च विनिर्द्दिश निपर्व्य पूर्वते यथा ॥ ५६ दित प्रक्षीये वक्षेत्रप्राक्ते वीक्ष्मीऽध्याय: ॥ १६ ॥

#### क्रमद्वीरध्यावः।

निर्द्धं विषवस्वायी क्षावा पर्धक्रटी वने। चाध:प्रायी चटाधारी पर्यम्बद्धप्रवाधान: ॥ १ ं यामं विश्वेत भिचार्यं खब्मा परिकीत्तेयत्। यवं कालं समास्थाय वर्षे च दाद्यो गते॥ २ वकासीयी सुरापायी ब्रह्महा गुरुतल्याः। व्रतिनेकेन शुध्यन्ति सङ्घापातकिनस्य ये ॥ ३ ्यागम्यं चित्रयं चला देश्यं चला तु याचकम् । एतदेव वर्त कुथादायमं विनिद्धकः ॥ ८ बूटबाच्य तदेवोक्षा निचेपच प्रसुख च ! एतदेव वर्त कुथा ऋका च प्रस्थागतम् ॥ ५ कान्द्रिताचि: स्तियं इत्वा मितं इत्वा तथैव च। चृत्वा गर्भमिक्शितमेतदेव वर्तं परेत् ॥ ६ वतम्य च दिणं एका पार्थिवचालगाश्रमम् । यतदेव व्र**तं कुर्यादिस**गुक च विप्राइये ॥ ७ चित्रवस्य तु पादीनां तदई वैश्वधातने। अईमेव सदा क्रुकात स्त्रीवधे पुरुवस्त्रथा ॥ ८ पाइन्तु गुद्रह्ळाथसिद्वागमने तथा। गोवधे च तथा क्रार्थात् परदारगतस्तथा ॥ & ! प्रभून इता तथा यान्यान् मानं कुर्थ।दिचच्यः। न्यार स्थानां बधे चेव सरहेन्तु विधीयते ॥ १० इत्या हिर्ज तथा सप जलप्रयविखेप्रयी ! सप्तर्वं तथा कुर्यादृत्रतन्तु जासगस्या ॥ ११ व्यवस्थान्तु प्रतं इत्त्वस्था सां दशक्रतं तथा। ब्रह्महत्वावतं कुर्यात पूर्वा म वस्तरं तथा ॥ १२ यस्य यस्य च बर्णस्य वृत्तिक्हे है भमाचरेत्। तस्य तस्य वधप्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ १३ कपन्त्रत्व त वर्धानां भुवसेव प्रसादनः। प्रायखित्तभय प्रोत्तः व्राक्षवासुमतं चरेत् ॥ १८

| 1

विष्य गोऽजामस्यापस्यक्षे सीक्षामां रजतस्य च। प्री जलापहरकी चैव कुर्यात् संवत्सरं त्रतम् ॥ १५ प्रा तिकानां घान्यवस्त्राकां प्रस्ताकामामिवस्य च । प्रक संवत्यरार्ड कुर्ज्ञीत वनदेतन् समाहितः ॥ १६ मुब ह्याकारे च तकार्या रसानामप्रहारकः। मानमेकं वर्त कुर्याहन्तानां सर्पिषां नथा ॥ १७ स्तवयानां गुड़ानाच स्तानां क्रुस्तस्य च । आबार्डन्तु वर्तं क्रुयादितदेव समाहित. ॥ १८ बौद्दाना देदलानाञ्च स्त्रायां प्रमेखां तथा। हु च रकरातं वर्न कुर्यात्तद्देव समाहित:॥१८ इतः सक्रा पवाष्ट्रं खशुनं मदाच कवकानि च। हैस नारं मर्ल ता मांसे विड्वराई खरं तथा। २० 🚛 गौधरकुञ्जभेष्य सर्वं प्रसनसंतया। 🖁 🗣 क्राचारं कुकुटं याम्यं कु शत् संवस्र तिन म् ॥ २८ 📭 अच्छा: प्रथमखास्त्रे ते गोशक्च्छ मधस्त्राः। व्यास्थासम्बद्धाः स्थाप्ता स्थाप्ताः स्थाप्ताः स्थाप्ताः स्थाप्ताः स्थापताः स्थापताः स्थापताः स्थापताः स्थापता ह च इंसं मह्रको कार्को काकोलं साक्षरी टकम्। हि सम्मारांच तथा मतात्रान् वलाकाशुक्तसारिकाः ॥ २३ । र चक्रवाकं प्रवं कोकं मख्रूकं शुवरं नथा। 📭 मासमेतद्वतं कुथाज्ञात कार्या विचारणा ॥ ५४ 👣 राजीवान् सिंहतुष्टांच प्रश्नुकांच तथेव 🔻। ः , पाठीनरोश्वितो भच्छौ मतुस्येष्ठ परिकोर्त्तितौ ॥ २४ र्पं **जवेचरां**च्य कवानान् सुखपादान् सुविध्किरान्। ः रक्कपादान् चावपादान् सप्ताद्धं त्रतमाच रेत् ॥ २६ । तितिरिच मयूरच वावकच किश्वरम्। । बाह्यीयसं वर्तकः च भच्छानाषः यमः सदः॥ ५७ । भुक्ता चैवोभयदतं तथे बग्रवदं वृद्धः । । तथा सका तु मार्च वे माराई वतमाचरेतु ॥ २८ । श्वयं ऋतं दृथामां सान्तिवं वाबमेव च। ं ग्रीच चीरं विषद्धाया महिष्याच तथा पवः । २६ ' बन्धिन्धमेध्यं अचित्वा पचनु वतमाचरेत्। 🛾 चौरांबि थान्यभच्यांबि तदिबाराधने बुघ: ॥ ३० 🖟 बप्तराज्ञं प्रतं कुथाद् बदेवत् परिकोक्तिस्। े बोस्तित् वर्ष्यविभाषान् त्रवानां प्रभवास्तवा ॥ ३१

षेवकानि तथाज्ञानि तथा पर्ये वितक्ष यत्। गुड़पक्कं तथा भुका विरावन्तु वती भवेत्॥ ३२ द्धिभत्तम् प्रात्ते व यचान्यद्। वसम्भवम् । गुडयुक्तं भव्ययिता तकं निन्धमिति मृति: ॥ ३६ यक्गोधूमर्जं सत्त्वं दिकाराः पथसाच ये। राजवाद्य कुळाच भेच्यं पर्या वितं भवेन्॥ ३८ मजीवाक्रमांस च सर्व यहेन वर्ष्णयेत्। मंवत्समरं वतं क्वार्यात् प्राप्त्येतान् ज्ञानतस्तया ॥ ३५ श्रद्धातं अधायो सका तथा रङ्गानतारियः। बहुत्य चैव चौरत्यावीरायाच तथा खिय: ॥ ३६ कम्मकारस्य वंगस्य कीरस्य पतितस्य च। रुका कारस्य तच्चा स्व तथा वार्डु विकस्य च ॥ ३७ कर्मेख रुप्रंबस्य वृद्धायाः दितवस्य च मबानं भूमिपालानमनश्चेवाकाणीविनः ॥ ३८ बौनपामं स्विकामं भुक्ता मार्च वर्त चरेत्। म्द्रस्य सततं सुक्षा पण्म।सान् वतमाचरेत् ॥ ३६ वैध्यस्य च तथा स्वीयां मासमेकं वर्त चरेत्। चित्रियस्य तथा सुक्रा ही मासी च वर्त चरेत् ॥ ४० बाचायस्य तथा भुक्का मामगेकं समाचरित्। थप. सुराभा बनस्था: पीत्वा पत्तं व्रती भवत् ॥ ४१ मूद्रोक्छिष्टाभने भामं पद्ममेनं तथा विधाः। चित्रयस्य तु सप्तार्षः नाषायस्य तथा दिनम् ॥ ४२ खयाश्रद्धाश्रने विद्वान् मासमेकं व्रती भवत्। परिवित्तिः परिवत्ता यथा च परिविद्यते ॥ ४३ वर्तं च वहारं कुर्याहात्याचकपचनः। प्रानोन्क्रिं तथा सुक्रा मासमकं वती भवेत्॥ ८८ दूषितं नेप्रकोटेस मुधिकानकुवेन थ। मिचकामध्येनापि तिरातन्त त्रती भवेत् ॥ ४५ व्यासम्भारसं यावपायसापूपम्राञ्जुसी:। सुक्षा ब्रिराब कुर्जीत व्रतमेसत् समाहित: ॥ ८६ मीक्या चैव चसी वित्रः शुना दबसाचेव च। किरातन्तु वर्तं कुर्यात् पुंचितीद्भानचतः ॥ ४० पाइप्रतापनं वड़ी चित्रु। वड़ी तथायावः। कुग्नी: प्रस्तुच्य पादी च दिनमेकं व्रतं चरेत । -

चनिषस् रंगे इता एडं प्रावपरायवाम्। बंबत्सर वर्तं क्रुयांच्छित्वा पिप्पकपादपम् ॥ ४६ दिवा च मैथूनं कता स्नाता दुष्टनते तवा। नमां परस्किपं द्वष्टा दिनमेकं वसी भवेत्॥ ५० चिम्रायावश्वचि दशं नदरकानि मानवः। मास्रोकं वर्त कुथा स्वक्ष्य तथा गुरुम् ॥ ॥१ तथा विशेषणं पीता पानीयं त्रास्त्रयस्त्या। बिराबन्त वर्त कुर्यादामहस्तेन वर पुन: ॥ ५२ एक पड्का पविषेष विषमं यः प्रयक्ति । स च तावदसी पर्चा प्रकृषाद् ज्ञायो जतम् ॥ ५३ धार्यित्वा तुकाचीव विधमं वश्विषस्तथा। सराक्षवक्षपानेय सुक्का चीरं वनं चरेत्॥ ५8 विक्रीय पाणिना सदास्ति नानि च तथाचरेत् ॥ ५५ चङ्कारं त्राक्षणस्योका लङ्कारच गरोयसः। दिनमेकं वर्ते कुर्यात् प्रयतः सुसमाहितः । ४६ प्रे तस्य प्रे तकायाणि कवा वे धनहारकः। वर्षानां यद्वनं प्रोत्तं तद्वतं प्रयतः वरत् ॥ ५७ समा पापं न ग्रूहित गुह्यमानं हि वर्डने। क्षता थापं वृष्यः क्रुमान् पर्वदानुमनं जतम् ॥ ५६ खिला च छापदाकीर्रो वहुशाधस्तो वने। न वासायो वर्ते कुर्यान् प्रायवाधभयान् वदा ॥ ५६ सती हि जीवती जीवं सर्वपापमपोहित। व्रतः क्रक्केस्तवा दानेरिखाद भगवान् वमः ॥ (० प्रदेश धर्ममस्बंख रच्चकोध प्रयत्नतः। ग्ररीराच्यावते धमीः पर्वतात् सलिलं यथा ॥ ६१ व्यानीका सर्वप्राच्याचि समेव नास्रयोः सह । प्रायस्थितं विको ददात् खे क्छ्या न बहाचन ॥ ६२ इति प्रहाये प्रमाग्रास्त्रे सप्तर्शोष्थायः ॥ १० ॥

बहाद्योऽध्यायः। बार्च विषयस्ताने प्रक्रमादशमर्व सम्। निमन्त्रा नहां सरिति न सुञ्जीत दिनवयम् ॥ १ बीरासनं सदा तिले हास ददात पयसिनोम्। व्यवसर्धं यसिखेतत् सर्तं बर्व्याचनाप्रनम् । २ त्रार्चं सायं मार्चं पातस्त्र । इसदादयाचितम् । परं बाइच नामीयात प्राजापत्यं चरन जनम् ६ इ काइस्वा पिवेदापकाइस्या घरं पिवित्। बाइसुवा पयः पान्या वायुभन्त्रो हिनहयम् । १ तप्रसन्त् विचानीय देतदुः सदः अतम् । दाइग्रेनीयवासेन परा इ: परकोर्नित ॥ ॥ विधिनोदकसिद्धानि समन्नीयात् प्रयत्ननः। प्रास्तृत् हि भोददान् सामै जन्हे वार्वमुच्छे । द विच्वेरामलकेवीपि कपित्येरथवा गुभै:। मासेन लोके तिलच्छः कण्येत दिजसत्तमः । 🗸 गोम्हनं गोमयं चीरं दिव स्वि: कुशोदकम्। रकरात्रीपवासस्त शन्द्रं मान्तपनं स्मनम् ॥ द वतेस्त बाहमधासी महासान्तपनं सहतम्। पाद्रयं तथा खका प्रस्तू नौ परिवासनातु । **अ**पवासान्तराभ्यासात् तुलापुरुष उच्छते । ८ गोपुरीवाग्रनी भूत्वा मासं नित्वं समाहितः। त्रतन्तु वार्द्धिकं कुर्यान् सर्वपापापनुन्ते ॥१० ग्रासं चन्द्रकलावृद्धाः प्रासीवाह ह्वेंबन् सहा। इ।सयंस्त कवाष्टानी वर्तं चान्दायमं स्पृतम् ॥ ११ मन्त्रं विदान् कपेद्धक्या जुहुयाचे व प्रक्तितः। ष्ययं विधिस्तु विज्ञेयः सुधीमिविंसलाताभः। पापात्मनस्तु पापेभ्यो नात कार्या विचारका ॥ १२ श्चरुप्रोक्तमिरं शास्त्रं योऽघीते प्रवतः मुघीः। सर्वेपापविनिम्नुतः खर्गवोने महीयते ॥ १३ इति प्रद्वीवे धमीप्रास्त्रे (हार्प्यो(ध्याव: ॥ १६

# **शङ्कसं**हिता।

#### प्रथम ऋधाय।

स्टि बीर संदारकारी खबश्रकी नमस्कारकार चतुर्वर्शको हितने सिध पाइन ऋषिने ( धर्म ) घास्त प्रकाम किया। यक्रन, वाक्रन, दान, एध्यापना, प्रतिग्रह शौर मध्ययन-निप्रगण प्रति दिन यह छ जान कारें; विज्ञादनकी भीत जीई काम न करें। दान पाध्ययन कीर बचामास्त्रमत अन जान चिकिए ∾ीर ा यद्धन -य इ वेम्बनानिक अधिन द्वर 운 1 দ্ব বিব্ छःतिका विशेष कत्तेव प्रकावर्गका प्रति-पास्त्र बोर वैश्व कानिया विश्वेषक्य कर्त्र क्रवि, गोवसूडका प्रतिपालन चौर वार्षाच्य यह तीन काम जानमः चार्षित्। जातिका कर्तत्वक्षमा ब्राह्मणीको वंषा और सत प्रकार के थि ता काश्री की प्रकाश अस्ति समभा वाहिये। द्यमा, सव्यवाद्य, सन्द्रिनः दमन बोद भीव - इन चारो कानोंमें ब्राह्म ्र च, चित्रय, वेश्व, श्रूहादि यमी शे सभान काधिकार है। दून चारी कामीने कोई भी रंतर विभेव असी। ब्राह्मण, चित्रव, वैश्व-वह तीनो वर्ण दिलगब्द प्रतियाय 🖁 बानो इन तोनो वर्णा का विके उपन्यन दन तीनी वर्णका संस्कार क्षीता है।

म् जबस्यन यानी उपनयन-संस्तार दृश्या जन्म यममाना चाहिये। ब्राह्मण, चित्रव, वैष्य—इन तीनो वर्णने उपनयन-संस्तारके का ने उपनयन-संस्तार या गायब्रीका उपवेश करनेवासे बासार्थको पिना शीर याविबीका प्रधान अन्ती सममाना चाहिए। अवत्रक वेद्यास्त्रमे याधकार नहीं होता यानी वेहपाट यादका नहीं होता, तवतक ब्राह्मणीको प्रदक्ष बरावर समस्त्रना चालिये। वेदपाड द्यारका निपर दिश्र सममाना वाहिय। १——६।

प्रथम भाव समाप्त ॥ १ ॥

# दितीय श्रध्याय।

गमेने सम्पूर्णक्षये प्रमाय पानपर,
निवित्त-संस्तार करना कर्त्य कथित हुना
है। गमेस्त बन्ताय-सन्दर्भ बारस होनेपर पुंचरन स्ताय करें। बन्तान-सन्दर्भ वारस होनेपर पुंचरन स्ताय करें। बन्तान-सन्दर्भ वार करें। चतुर्वर्णका युग्माचर संयुक्त नाम स्थान चारिष्ठी। ब्राह्मण जा नेका भाष्न संयुक्त नाम, चित्रव जातिका बच्-संयुक्त नाम, वैष्य जातिका धन-संयुक्त नाम कीर सुद्ध सातिका सुन्त नाम कीर

चाहिसे। व्राह्मग्रहा **य**म् श श्वित्रका प्रमुक वसी।, वेश्य कारिका यसुक धन चौर प्राट्ट कारिका दाय-इसत्र इ न्स र स्टना चाक्रि। चौध मार्स चर्नारर्भ दानी किष्कामण- स्कार ; क्ठी माधने पन्नप्रा-प्रन- स्कार तथा किंस वंभक्षा जिल वर्षेने चुड़ा-संस्कार दोता हो, एवं छठी वर्ष करना च क्षिष्ठे। गर्भेचे च ठवें वर्षकी धन्नदक ब्राह्मणकुभावका छण्नयन-संस्काह, गर्भन या रहवें वर्रेतक हित्यसुगारका छण्नाः-कंत्यार टीह र भेरे बारहते दर्भन वैद्याला एएनयन, शंस्कार करना चाहि । ज्ञासा-गका रभेरे १६ वें वर्षतः गीमकात, क्तिया राभी - २ वें निर्देश रीपाक ल चीर वैध्यका गर्भने २४ वे वर्षतक होत्-बास बद्याना चः दिसे। इंदेशीयकानः **एत दए उनके बाद धारतीका उ**र्देश दर्बाकश्ची चाडिये। यथकाल्में लप-न-न-स्कार न ों से ब्रह्म है, चिं? द बीर वेम्य बन्तानगणको सावित्रीवितन भीर प्रात्य ; बानी सं । रिविष्ट न सर्व नि ममें विवक्तित रूपमना चार्चि। ब्राह्म-याया साहे धन्द्रस वर्ष, चालवका साहे द्रक्तोड वर्ष धीर देश्यक। अ.दे तिईस दर्भ-तक ज्यनव-इंद्यार गीयक नामसे एक ह्या है। जिस वर्याने को का वर्ष स्ता स्रए, उतने में उपन्यन करने है गायलों के

वह काल यतीत होने होने गावलीका एपरेंच न करना चाहिकी, गायवीको निवृत्त रखें। यथोक्तकालने संस्कार न होनंस, पूर्वीत तौशी वर्ष साविद्री-पतिन, ब्राह्म नामधारी श्रीमे ब्राह्मणा-दिन कर्तवा गायली जपादि-कामान पधि-कार नहीं रहेगा। ब्राह्मण, श्वांत्रक धोर वेख दन तीनी वर्णी के उपनवन-संस्कारक समय स्रंत विधना पड्ता है। क्रमशः अस र्रोहत होगा, कि किस दूखने किस वर्णका म् र बनाना पहेला । जान्याया ब्रह्मानारा ो खरा चर्फ, चित्रव ब्रह्मवारीका व्याप्रचर्मा यों देख ब्राम्या की का क राचसा वस्त है; ब्राह्मणका धनर व िल्ब चीर घटाश-लिसित दण्ड चित्रवका िपास-किसीन ₹ **4%** चौर वेशका व्टिल्विनिमान बर्ह सोना चाहिश । इ. ह्याप के जिथलक चीर्ष, चित्रय जातिके लल ट परिमित दोधे भार वैश्व जातिका थानतक दोर्घ दण्ड दीना चादिछ ; दण्ड चात्र यानी धीधा लक्षयुक्ता भी र धनिद्ग्ध न को। ब्राह्मणका बच्चोपवीत खईकी स्तका, चित्रका यश्रोपनीत सीमस्त्र-निकित भोर वेश्वका जगीस्त निकित चोना चार्डिय। ब्राह्मण पद्रते भवत्यव्ह प्रयोगपूर्वक, बधा - भवन् ! 'भिष्ठां देहि" खियों से "भवति। भिचां देखि" प्रवोग-पूर्वंक विचा करें। चतिय जाति "मिचां स्टिश्वका क्षमा कतित नकी कीता, जिल्लु । शतन्। दिखि इक्टरद बीको भवत् प्रकट्

प्रवीत करे ग्रीर वेश्व जाति "भिचा देखि ; वन्ना" रक्ष्यरक चन्तमे भन्न ग्रन्थका प्रवीत करे। (--१२।

हिनौब वध्यः अ समः प्र ॥ २॥

# तृतोय ऋध्याय।

माचार्या मारायकको उपनयन हिनेके बाद वैद्याठचे होचित करें। की श्रुक वितन सिक्द वेदाध्यवन काश्री हैं, चन उपाध्याय करे जते हैं ब्रह्म उने शागा-वक प्रस्कृत निवक्त भीचाहि क्रमी स्थाप सर पश्चि हो स्त न करते ने वाद पूर्व-स्थाति च किने क्षेप करें। सबके पाट सोमाहि अरने की बच्च र लताज की शहि भीक-कर पवित्र भी शुक्तके पारपदाने किम-वादम करें। बार गुरुविकी याचा ले वि-भीत भावसे गुन्देशका सुखायदा देख ब्रह्मा जालि वृश्व चायदन करें, (वेइए ठक्के सभय म ्व एच रणा पूर्व के जो चक्त लि विच-न। पड़नो है, धरी ऋषिनगाने ब्रह्माखालि क भा है।) वेहबाठ शासका भीर समाप्त कर-नेके समय पराव स्वार्या करना पहिना। यमध्या वक्षे दिन वतपूर्वेष वध्ययम त्याग कर्ना च। हिरी। चत्री में, अवश्वास्या, प्रशिवा **भष्ट**ी पादि तिथियां, स्थ्ये पौर चन्द्र-ग्रहण, एव्हापाल, भृतिकमा बापक अनन-कर्णका बबीच, ग्रानिश्चव, बन्दिश्च प्रभति, ग्रामकी ग्रनिष्ठजनक द्भेटनात्रों की

उपस्थिति, इन्द्रवशाचा, स्रवत, नेघगळान, वाद्यक्तोलायक चौर राज्ञोंकः परखर विग्रह थारि वश्य न नानी अध्ययनके प्रतिबन्धक 🔁 ; वस सब घटनार्थ इ.तेसे भीर पूर्व-कथित चार्वा ति घरोने बध्ययम करना मना है। किसी व्यक्तिके अधिवीन वानी निर-स्कार करनेपर भी चति वेगपूर्व ह चध्यवन करना नहीं चः श्रिये। देवगन्दिर, वल्यीक, का शम, विनमस्टि चीर वशाधि शिद्धा वर्षे : ( शिद्धाकर लीटनेक बाद इय पैश को बर) पविव एली प्रत बैठ गुरु देवका बाका से भोतम तर्वे । च क्षाप-प्रान्य को गस-देवने जितान न बीर प्रिय कार्य करें। सःयं-धन्धा समाप्त करने ने बाद कार्यकालीन ो पक्षर श्रमदिव ता यभि । इन धर शु ववाक्य एनियानम अभी पाइनेश हि करें। भांत धकान ( धांखांने जान्स), याद गोन, नृत्य दिया, प्रश्विष्ट्याः स्रोधनिन्द् ीः स्त्रीशंश्या यत्नपूर्व । त्याग अद् मेखाला यापा (प्रभात द्वित मूं अ कृष्णा भारत्यमा चोर विख्वादि एण्ड यत पूर्वेश षार्था करं; ब्रह्मवाशी पायधान शोका इदः भूमिप्रयन करें। वेद्विद्या खामां याग्य श्राति थर सब नियमित साथीपम् करें। बुद्धान ने धनाहि इबिया इक यात्रभृत स्त्रान करें । १---१-।

ततीय बध्याय समाप्त १३॥

# चतुर्धं अध्याय।

इसके बाद धश्यानप्रदश धीर मिल गीवजाता कन्या विधिवोधितकपर जाम करें, वानी विवास करें। मालपचकी पचनी धीर पिटपश्चकी सप्तमीतक करना च। स्थि। जाश्वा, देव कार्ध, प्राञा-पता, बासर, गासका, राच्य पोर प्रथम प्रेशाच चादि चाठ प्रकारके निवास है। ब्राह्मणोंकी प्रवय चार विगद ी। चित्रिवीकी गामार्ज ग्रीर राज्य 'वदा द प्रमस्त है। बगार्थित होगर यतपूर्वं त को कन्यादान दीता है, एवं ब्राह्मश्चित कर्त है। यज्ञभायी दक्षिणास्तः परोडितको कन्यादान भिल्किका कम देश-विवाह है। गाइव ग्रहण वर जो मन्याह न होता है हमें बार्ष क्वाह कदते हैं। प्रार्थित श्रीकर श्रीनेवाली कम्यादामको प्राकापता विवास करते हैं। धन ग्रहणकर जो , विवाह दीना है, एसकी ग्रासुरी विनाह व**र-अन्यः** होशोको प्रतिका करते हैं: दादा की दिवाद कीशा है, करे गान्यक विवास करते हैं। युडचेत्रने ऋत कन्यारे विवास करनेका नाम शासुक िवार 🗣। किसी कल्से कलासे विवाद करनेका माम पेपाद-विदास है। एव विवाशी ग्रेशाच विश्वाद की निस्तृष्ट है। वाक्यराकी तीन जातिकी धन्या. चित्रवकी को जाति-की करण और देखकी एक जातिकी करणः

मार्था भो भनेगी।ब्राह्मणाँकी ब्राह्मण-दन्या चित्र-अधा भीर वेम्ब-अन्या, चित्रवकी चित्रिय चौर वैद्या-लानिको कन्या धौर वैश्वकी सिर्फ वैश्वकरण ही भाष्टी हो सकेगी। पदीकी मार्था सिर्फ प्रदु-कन्या श्री होगी। विपदाएन होनेपर भी हिन्गण भूद्र कच्छाचे विशास न कवें। **ए प्रदश्नन्याचे प्रस्त कन्तानको निकात**ृ नहीं। न्यःपदावण, उच्च शेव, सब विवा-कर समय सासिक्षीमें स्रोत कोनेपर भी ब्राह्मण्यम खन्मी स्वीय प्रांग्य म करें, चांत्रवजन्या, विश्वके सम्ब श्रह्महत्ता वर्षः वेश्वान्याः विश्वती समय प्रशेष यानी प्रकोद-गोताज्य द्वा प्रहण करे। क्षित्रक क्षानेशको स्ती, प्रतिप्राचा स्ती भीर गञ्जतो स्तो भी भार्या है। गुणींच सम्पत्न भार्था। ट खपूर्व्वक प्रकृष्ट प्रतिपाखनीया भीर सर्वता ताडमीवा (वानी कोई चस्त् यहगामिनी न हो) है। की भाषा वें क जिता कीर ए जिता हैं; वसी ह्योखका 🖁 ; दसमें यग्यथा मकी । -१५।

चतुर्थं चध्यःव बमाप्र॥ ४॥

प ः म श्रध्याय।

य तस्त्रको पांच स्ता ( जोवहिंग-स्ता-न ) चृत्रुद्धा, पेषणी, स्थय्त्रद ( समार्क्जनी भीर यहोधकरण तुष्ड ) कव्हणी (स्वास बारि ), एरक्का ( जलका घडा ), रून यव परोप्रव गकी वस्तु वोंने महस्तीकी जीव-सिंबा यनिवासी है; उस औवशिंवामे कतान पापपान्तिक किये गर्भ कियो दिन भी पञ्चवञ्च त्याग न अर्थ। पञ्चवञ्च कारतेमें ग्रह्मामा पश्चम्बावस्य पान विबन्न क्षीता है। क्षेत्रक, भूत्यक, पित-यक् बन्धवत भीर मनुख्यक द्रन एवं वर्षों हो एख्यच करते हैं। नित्य छोत्र. टिलयचा विश्व दिनः अत्रयचा याह च<sup>भ</sup>ा न्धेण, धिनयन वेरमार, तनावन को श्वितिक्षेत्रा यत्र्यक्र 8 वादपर्दे, व्यक्तवारो, वनि शीर हिल्लामा स्टब्सं क्रमांगरं उद्योचनसारं स्रोतिकारियं ह कर रहे है। गरसम भी अगदत करते 🕏. रहत्व हो तपन्या करते 🤻 रहस्य भी दाता होते हैं, रूमी खिंचे यह वायम स्व प्रायशीमें योष बायन है। जैसे खा मो ची स्विनि प्रभु है, जैबे चतर्ज्याक प्रभु है, वेषे ही श्रीविशया राहरखोंके प्रभु हैं। जैसे खामिसेका इन्ह स्तवां स्वर्ग प्राप्त चीती हैं, वैसे प्रतस्म : या चप्रशास दारा चीर चन्यान्य वसी-असी हारा खर्गप्राप्त नहीं होशी । ब्रह्म वारोगण. वार बार स्तान, निख शोन वा यानिक क्रमिजनक साथ्ये दारा खर्ग प्राप्त नश्री क्रोते. सिर्फ गुरुको सेवा दारा दी अस कीते हैं। वानप्रसागण, भाजनत्यान वार्नचे कैर स्रोति होते हैं, वैर्व पनिकी शुत्र का,

तीर्थसान-अमग चाया नाना खर्गप्राप्त नहीं होते। द्योगीनक मैध न त्यागकर जेंदी विकि धाते हैं, वैदी विकि सिचा वा भीनवत प्रथवा निकात राष्ट्रस योग भावसम्बन कैंस पतिथि-सेवा हारा षा सकते। खगप्राप्त कीता है, वेसे यश्वक्षी दादा सा बह्रत द चिणा देनेचे या विक्र-ग्रुख्या हाता ग्रहस्थामा स्वर्धशाप्त नहीं स्रोते। अतएव स्तिथोकौ खाशिसेता . ब्रह्म वारियोंकी ग्रम्भुय्यः ; नामप्रस्थलगाना मी तन्त्यागः ; यो ियोंका स्तोपिक्ताम श्रीव राइस्यमण-को यनिधिसेवा को प्रधान धर्मा समसना च दिये। धतिविधेवा, गर्अस्थोंका प्रधान धर्म कोनेको वस्ता खूव यत्र स्थलाण गः इस पार्थ पात्रविकी पाइत्र, प्रमा शेर धन द'रा छनका कलार करें। सामिक ज्ञास्त्राण प्रास्त्रनियमके धनुषार प्रापः चौर बारं काख्में च कि होत हो म करें चौर बदानिवनके दर्भ-पौर्णमास वाग करें। वक, पशु बन्धन सीर चातुमास्यव्रत हारा चौर त्रेवार्षिक या वार्षिक पता रहनेश बाजस्यभून्य हो ६ र हो बर्च पान करें। गरीय दिन वैप्रवानरी नाम्ती इष्टि करि; गरीब होनेपर मी शुद्रवे धनको प्रार्थना न करें चौर सभीप्यत चौलें दान करें। विहान व्यक्ति चपनौ छत्ति चौर पेन्हक पुरोखित मो कोड़े, कार्य बोर अस दारा विगुड चौर जिनके मरीरका मांच दीखा

ह्मचा है यः नो प्राचीन है, छन्हें भी यासन । शेल नक्ष सीलन करें, चथवा दिनके कार्यके बोग्य सम्भाग चाहिए। **रम्** गुणीचे भूवि र और भनीपश्चे धलकर धन एपाकीन करने शासिको ज्ञान्ताण सर्वेदा वाजन करायें, वैसे आइमिर्श्ति प्रतिग्रह से । १-१८।

पश्चम अभाव समाप्त ॥ ५ ॥

#### षष्ठ ऋध्याय।

शहरू कव देखें, कि प्रशीवका सांस दोखा द्रशा है भीर व देश्यों के एक नी 😍 तथा पीछ जना है, तन व अपन्य पाछ . . स करनेके विक वस आर्थ। एकि त्रो वन जानेपद राजी र जी. तो लगे घरने इस बीर वन जानेव" राष्ट्री जोतेस, एडी साथ की वन साध्य राख कानिके जिपलान न काम धरें और बन्य-फल मूल प्रश्ति भच्छ-ह्रव्य बाहरण करें। वनवासके समय जो को द्रवा साध, जन्हीं है पित्रवण बीद दें र-गणकी पूजा करें भीर अल्डों हे भोउड़ी ने याधि प्रतिथिको सेवा करें। छमार् . -चित्त कोका ग्रामधे करत ग्रास भोअन चा धरणकर भोसन भरे। निद्य वेद चध्यवन करें चौर मस्तक्षमें कटा वधिं छा-नी चोर न कराधे। किया को तपस्या दःरा मपनी देश सुखार्थं; भीतभावते भौगा कपड़ा पडनें ; ग्रीपाकाखनें पञ्चतपा सों, वर्षाकालमें खुती स्वानमें वाद करें,

वतुर्थ या घष्ठ भागमें भोजन करें। की शर हरा तनसे कालधरण करें भीर ब्रह्मचर्या-प्राञ्चन करें। इस्तरच वानप्र-स्थायम इब वनसे कालवाधनकर दिलगण ब्रकाखडी बामी कत्यांखरी हो। '--- ।

वह काणात समाप्त ॥ ६॥

#### सप्तम ऋध्याय।

'हररा नानःकाणवंशं भे सर्जीत क्" वर्ग प्रातान स्थ विश्ववी १८ अपने एक-मह (सम्बद्धार हा ।) यण्मी देवने बची-ं क्रिन हम ीए प्यक्ति ल्लासमी भी। ं व स्टब्स्ब्रेंका घर ग्सोई के बाद ध्रमभून्य ोग है। ताल धाद निष्यक होनेत्री अतः अखन शाहि खानो उहेंगी, मा में क्षाय या प्रकु . तक वृक्षी रहेगा, अन्यक्षा-कोल्यामा अंजाकार्थ सम प्र होगा धीर ्रेगीका पाद्यञ्चारण बन्द श्रोगः, तब यति-गण प्रयह बिद्धा मांगने कार्ध विवास क्छ न विष्ट्रियर भी खुसचित्र म श्री, लो शिली, उषाचे जोविका विकाश करें। स्तयं पाक न करें और किसाध न करायें, किसी के घरमें बैठकर मोज र न करें। वितिशोंकी लिखे अही धीर चलाव्यक पात िहिष्ट हर है, व व बद पाठ महीचे मन हासने चीसे शुद्ध चौरी। वतिगण सम्बत-चन्न परित्वागकर गमन करें चौर विफ

कौपीन मात्र पहने ; अन्प्राणिशुन्य स्थानने वाध करें भीर जहां सन्धा हो, वक्षों रात विनायें। चादो सीर सन्द्र्शो तर र देख-कर पार निकेष करें. वस्त दादा पवित्रकर जनपान करें. अत्य हारा प्रवित्र वाक्य प्रवोग करें वाभी सुरुका लेगत्य न व्यवे भीर को यपने चित्तको प्रश्नित जान ५ छे, वैद्या श्री कावरणा-वनुष्ठान अर्द रमृत्यसदा । किंग्रा सर्दित ए**सा** न.क यह १६ अक्लेपन कर है तो ल 🔆 ुल वादखनमानं, मङ्गल कार्यमें रे गण वा शबकुल क श्रीमें सी की, एवंडे पारी भी खड़ान करें। एक ग्राजिं रे हिल-् चेश अर्दे लोडा ध्यार लवर्गणाहरू 🧎 समान सम्भें। ध्यान शौर यंगपरानन मिच्य मृत्त लाम भरें। योगि भैने वित्तने संदमको धारण करा है, द्रव्हिंदीका मंहार यानी वितय निवृत्तिका प्रत्याहा व मामधे श्रमिति किया है। यो गर्यान बीगाभ्यास दारा छद्वस्य परमाताओं दशन-का धानके नामरे श्रमिदित किया है। भड़क्रिविन खर्च अधा है, कि वही ध्यन दव दीगाँसै मङ्गलदःवक है। ऋद्यमें सब 🚜 दैवताचोंका अधिष्ठान है, हृदवने प्राणवायु पानिकात करती है, श्वह में स्वीपन्याद च्योतिःपदार्धं समुद्द हैं; हृदवमें । १-१६। चपनी देखनी बर्णि बीर जोड़ारको एलदार्णि वानौ प्रश्व क्षय कर्षेत्रे सुद्ध्या प्रयोति स्थाप

परमाता प्रकाश पायः करते 👻 ! यानी हृदयमें देवन्व परमाताक योग राश दर्भन घोर निमायन वानी बोक्वार क्षप -इन दीनो आमी दारा हृदयस्त्रित विष्णा दिखाई देते हैं। चारी चीर शो सूर्ध प्रभृति हृद्य गौर मध्यह्रतायनने प्रवास्त्रति अर २ हे हैं ; उस तेलसे सहता-दि तस्त । इ। ये प्रवस्तिति कर रहे हैं ; एस तत्त्वम िणा अवस्थित लग गरे हैं। ितनो सत्त्वा चीजें हैं, नम धवस बाखना 🗝 १ व 🐧 प्रभातमः स्वकृष नीर जिस्ते मर र परार्थ हैं, छल सबर्ध भी स्थ्रल बानी ा ट् अर्त्ति है। बौत मेज बानो बोलिगण वलीमध स्त्रः देखते हैं। वास्टिव सुद र्णा अके इन्द्रियतीयर की नितं; कारण, जन्मी व्हियां पदा -यस्तरे मातत चौर विषय सता रहती हैं। यही बताव्यक्त एस्व विश्वा. धातः यौग विधाना है। यश्वी पुशातन धम्पूर्ण मञ्जलका दे । यस प्रवरीरी जीव सन्ता है। महत्त्वन बाद शयता, बळ्ताले कार तकाने पार बदस्यत बाहि-त्यवर्षी महाप्रस्वको भन्तवल्ये ज्ञान यक्तेसे मृत्युचे मय नहीं ; एवं सहतिका प्रन्य चवाब नश्री । पृथ्वी, अल, तेज, वाश्र भीर बाकाय, रुन पांची वस्तुधाँकी पछि-तोंको महाभून समके । यद, कर्या, लक, रयना योर नासिका-यरौरमें वह पांच चानेन्द्रिव 🕇 ; यब्द्, खप, सार्थ, एव चौर नम-वह पांच बादने विवद है।

大车型工艺 用的一件有的

पैर, सपस्त, जीम भीर पायु—भरोरमें वस पांच व स्वतिद्रव हैं ; नन बुद्धि, चह्र्जार चौर प्रकृति—वद चार पूर्व्वात रान्ट्रवांकी चपेचा परवर्त्ती धौर खेल हैं; कात्मा दुन सब पदार्थींसे सतिरिक्त है, यही मात्मा पस-व बीर पवीस हैं। साध् व्यक्तिनना दुस्से वावगत भी विस्ता होते हैं। बाता धरम-शह, पविनाधी भीर एतम है। ग्रात्म को भक्ट, रस, सार्थ, साथ वा गत्व नशी, दःख नकी चौर सुख मो नकीं। यही विध्याका परमपर है। जिस व्यक्तिका कारवे-विदान, खगान-मन है; वही पबके पार विचाने परमपरमें जा चकना 🗣। के मा-शक्ते प्रत सागकी एक भागकी पश्च अंग-का एक भाग करनेपर छसके भी प्रत भागके एक भाग कीचे पराव 👼, पुरुष्ट बाद कुछ भी नहीं। पुन्व हा घर :-गति हैं; प्रव हो पराक्ष्मा। वह एस व बर्बभूतमें व्यापकदाने वर्षास्थान व रहे हैं। सुता-दर्शीयण सुत्ता चौर प्रशान मुचित्रलचे दुन्हें ग्रासम्बन किया करते ₹।१७-३३।

सप्तम सध्यास समाप्त ॥ ०॥

#### 🗸 💯 🕡 अष्टम अध्याय ।

चव वयामास्त जित्रवास्तान कचता छ।

पचते महो चौर जल दादा वयाविधि

मौच करें। अल्लें निमम चौर एकास्त
चो वयाविध माचमनकर तीर्यका पावासन

करें। वशे पविस्तार कहता है, जल-पति वक्षदिवके भारणागत सो सर्वपाप-चयके लिधे तीर्थदान करनेकी पार्थना नाष्ट्रिशः क है जा सर्वेणापविनाची में तीर्थका पातासम करता हा ; सुभा पर चनुग्रहकर वह तीलें इस जलने सन्ति दित त्र पीर जलवामी मन वदरगणको -गानकर धनित्र भावरी ऋडना चाडिये,— 'धव जब्दाधिवांकी भर्गागत होता हैं। धर्ने गए िनायी चंशुमाली देव सताधन है यर कारान श्री अल्ना चादिए, जि अल प्रति-वर्षे भी पविवतर है ; --में उनके शर्गा-गत होता छ। जह, शिम, सर्प, वस्ता योध्य लग मेथी पापराधि विश्व करें शोह सर्वतीभावसे मेनी स्था करें, 'सिवस्य-वर्णाः इत्यादि तीन मन्त्रः 'जगी' कादि साद मन्त्र , यन्त्रोहवी पांड मन्त्र ; 'यन्त्र बाव वस मन्त्र घोर 'दबमायः ग्रवहरू' यादि मन्त्र छवारण करं। इनमें छन्द ऋषि, दिन्तः पादि भी कौर्त्तन करें: इस प्रकार दमार्जिनकर पवित्रभावसे प्रत्यक चवन्त-या स्ट पाठ करें। अबने क्रस्, बनुष्ट प ऋवि बाधमर्थेण देवता, मावहत्त बीर पाप-च ३ इसका सहि सहात्याञ्चति मन्द्र पाठकर मस्तकने जल हैं। केरी यश्च-च ह बार बेंध सर्वपापितनायक है. वेंसे हो अध्यक्षेणसूक्त स्व पाप विमाध करता है। इय विधिने धनुषार स्तानकर, वस वस्त परित्यागकर, भीत वस्त पहने।

बाद तीर्माका नाम उद्यादण करें। जबतक वस्त्रनिष्मो इन-अख प्रदान किया न जारी, तबतक वस्त्रनिष्मो इन न करें। इस विधिक श्रानुकार स्वान करनेसे मनुष्य तोर्थ लाम करते हैं। ११५।

चष्टम चध्याय समाप्त ॥ ८ ॥

# न्वम ऋध्याय। कारमन्-विधि।

इसके बाद शुभ बाचमन क्रिया कहता इं। वार्ध दाय भी क्रामिश क्र विने सनमें कावनौर्य कता हुवा है, यंग्ठेन म्लने प्राकापत्य तोर्थं कथित समा है। एंगलियोंके चग्रभागमें देवतीर्थ भीर तर्ज-नीक सूजदेशने िवा तौर्य एता हा पा है। प्राक्तापता तीर्थ हारा हि जगण तीन बार जल-पान करें, बाद कि चिद्वं के चंगुठेने मूल हारा मुंखमार्च्यनकर अलस्युक्त (बया-यथ चंगली दारा ) चन्द्रः प्रश्तत र्ष्ट्रिय-क्किट्र सप्री करे । ब्राह्मणगण, हृदवतक चार्ट् हो द्रश्यकार जलपानपूर्वंक पाचमन करनेसे शह शीरी ; करहगत ज न पान हा-रा चित्रवगण शह चौंगे; तालुगत कल पान दारा वैश्वगण शुद्ध होंगे; शूद्रकाति भीर स्तियां इति भीर घाँठ स्पर्ध करने बायक जल दारा पाचमनकर शुब होगो। श्रांच खानने बैठकर समाहितचित्ति पूर्व-सुख हो जातुक्योंके को वर्गे हाथ रख वा

उत्तरस्य हो पवित्र भावने किन्रो धौर न देखकर फिन या बुलाभूम्य जलपानकर एंगिलियों राहा भाषमन करें। तकिनी बीर बंगुठे हारा न क सार्थ करें ; बंगुठे यौर यनामिका दारा कांखें धोर होनी कान सार्घ करें। ४ इम खोगोंन सुना 🕏, कि याचमनके समय तीन बार को जलपान किया जाता है, उसकी दारा ब्रह्मा, विश्वा घोर सद्र प्रशत देवगण प्रथन होते हैं। मुख्यार्ष्ट्रन द्वारा गङ्गा और सम्मा प्रस्ता होती हैं; नामने दोनों छैद समी अरनेसे पांजिनोक्तमारहय प्रश्व होते हैं। होनी यं। खिं सार्ध अरनेसे चन्द्र भीर सार्थ प्रवन होते हैं, होतो कान साम करनेसे वायु घोर यान दोनो प्रथन होते हैं। दोनो कर्य स्पर्भ नार्तिये सन देवता प्रसन्त होते हैं। मस्तम सार्थ करनेसे बात्मा प्रस्त होती है। यश्रीपशीत धारण न कर श्रिका वन्धन त्यागकर पेर न धोकर चाचमन विशा किये शुद्ध नश्री होंगे। जानुयोंके बादर शाय रख हस्तार्धित जल दारा भीर भवशुक्त जल दारा याचमन करनेसे शह नहीं होंगे। याचनने बाद तीर्थ-मनार्जन चाहिये, बाद 'बन्तश्रद्धि' द्रम मन्त्र दादा पायमनकर सुर्धामिमुख हो गायती दारा जलाञ्जलि प्रदानकर 'उद्या' द्यादि मन्त्रपाठ करें। हिलगणको यस्त्रा स्पासनान वह नियम सम्भाग चास्यि। प्रात: इन्द्रा है समय खड़ि हो कर भीर सार्यक्ता के समय

Ų

Ţ

पे बैठकर गावठो-कप करें। बाद यथायति प पवित्र मन्त्रीका अस करें; ऋषिगण दें दोर्घ सन्ध्राकी स्पाप्तना करनेत्री वजस दिनोदीय प्राप्त हुए से । १ २०।

नवम चध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

## दशम इध्याय।

इसकी बाद सा वेद्यों ने प्रतिम सन्त्रमा सहसाहा। इन सर मन्द्रें ने ज्य बीर डोम हारा बनुष्यगत सर्वदा प्रविज **कोते हैं। यध**मर्प्रणासता, उद्यव्यक्तता, चतावनीस्याधस्य क्षण एडी स्रवस्य, पावमानीस्त्राहसूर, बही क्रिपद्। प्रणा द क्रियस्क सारियोस्तक, स्तीरस्क, अप्रया हानि, मार्च्छ मध्यम्नतः भादती व्हन्तीप्र त मका, पुरुषद्रत, भःषमन्त्र, क्षेत्रत, करिः चेय, बाईसता बन्त व क्सता, त्वत्यका भतसद्रीमन्त्र, धयर्वाध्या मन्त्र, त्रिश्च<sup>न</sup>री, मदावत, गोसूक, प्रश्नस्त, ज्रुहता, सान-र द्व ; यह ती र एवा इंटिस, ' धन्तर, वर्ज-<sup>खु</sup> व्रत भीर वामदिव रन्त्र, यह सब सन्त्र गर दरनेके बाद जीवसमूच पवित्र छोते कीर वह चारे, तो जातिसारत मा सकते ₹18+41

दशम दध्याय समाप्त ॥ १०॥

एकादम अध्याय।

वेदसे पवित्र मन्त्रसमूच यश्वित ह्न्ए। प्रमुख्यान कोनी स्थानको स्थान कोनी है।

राधमधीया मन्त्रमे उत्कृष्ट मन्त्र नशी, राधम-र्पेश बन्त इन्त्रपूर्वक अस हारा घीर व्याह्नति-समुद्ध दार। प्रधान स्रोम करें। सावित्रीकी यपेचा नलाष्ट्र पानीय अन्त नहीं, क्रयाय-नपर पानीन हो, क्रायमव उत्तरीव धारण-पूर्वक कथहरत हो पूर्वेश्ख स्ये भिन्य हो च्ह्रवाहा देवताध्यानरत को गायधीका लगकरें। सुःर्थं, नित्, मोनो, स्मटिक, पद्मपुष्पका दल पदा-शेज सीप सहाच, इन सब द्रवीं के क्याम दाश मच्याता बनायें। ध्यत्यस्य व हैं । असे श्राचमालाः सार्गायर उपको मंखा रखें। खाओं धारमार्ने इवना स्वि और छन्हा सारण वर्ष। द के बार बादि पणव और व्याहितिकी अ.श य तमें विशेषन्त्र प्रदानपूर्वत गावजी-जय करें ( दरी प्रामादालकी स्थलमें गाय-क्षों के जवक अध्वन्ध है स को ) इस गायतीन अविना देवता, विद्वापिक ऋषि, गावशौ कुन्द और प्रभावति सः प्रभृति समसाहृति व्यापंच्योक्ति प्रसिक्त प्रचार, व्याह्मियोग प्रशेमन्त्रके साथ जो लोग गायत्राका आ दकाती है, उन्हें इह-काश्व या परकालमं कोई भव नहीं रहता; दय बार गावलीशा जय कर्नेसे एकश्नका क्रिया पाप नष्ट होता है; सी बार गःवजी-वा लय करनेसे पायससूत्र नष्ट शोता है; स्हस वार गायकीमा स्राप्त मरनेसे, यचा-नकृत सभी प्रतिषे मनुष्यों का चहार चीता

सवर्णस्तेयो, इतप्त, ब्रह्महत्यकारी, विमाहगमनयील भीर मध्यणवी पापी समी समय एक लाख गायत्रीका अप करनेसे शुक्ष होंगे। स्तानने समय समास्ति हो प्रागायामद्भव करनेसे-दिन रातमें की हर पापराधिये उसी चण मुलि मिनती है; एक मासनक प्रवाद कीर व्याद्धनियुक्त गायठौप्रामा वाम शेल सोलाह बार करते है भ**्याक्**त्याका पाप दर होता है हारा विधिष कापने कोन करतेने EHT प्रभिलामाधं पूर्ण होती हैं : वः नप्रस्थ न-वाशी अलागियां गायलो देशो एव याप चय जरतो हैं: प्रान्ति-प्रभिनाषो व्यक्ति प्रवित ची गायकी दारा यग्नुत संख्यात स्रोत नर्र। याम्य इरणे कि व्यति गायत्रो हारा एक होन अरं, समित्र चाहरे तकी मनुष्य गाय-वा दाशा पदा । प्रा कीम करें. थाइमा ग-नि नेकी इच्छा करनेशिक्ष विख होम ब्रम्हवर्षेश्यासिने इच्छ्क व्यक्ति पूर्वीक प्र तर्वे सुब्बादिन हो छुश्युक्त ति हारा सोम करें। गायकी दारा चधुनसंख्यक क्षेम करनेचे यह पायों से सुता कोते हैं। पात्रात्मा चारमी एक पचतक गायलो दारा शेम करनेसे सब पःपेशि मुक्त को ब्रम्हजो-क प्राप्त स्रोते, बाधवा सन्त्री सव इच्छार्थ पूर्ण शोती हैं। गःवती जननी सका भीर बद पापविनाय करनेवाको हैं। खरीन चीर मर्तालोकन

एक ए पविद्यास्य चौर कुछ नरकार्यवर्ने पतित खीगोंको गायतीहैवी इस्तधारवापृर्वक एकार करतो है। इही-लिये बाह्यणगण निवमी और पवित्र हो प्रति दिन गायलीको छपाछना करें; देव शौर पित इ: येथे गावलो अपनेवाले बादिन-यों को ियुक्त करना चाडिये, जिस तर्ड स्थिदिवर्ध जलरावि सुख जातो है, उन्ने तम्द गावत्री ल नेवाले बाहमीके पाछ पार नहीं रहता। इयमें सन्देश नहीं, कि ब्राह्मयागण गायवाँ-अप दारा हो विद शिते हैं। ावत्री अवः वाली ब्राह्मण करा काम करें ठान करें, विन्तु उन्हें ब्राह्मण मञ्दरा प्रतिपादा सममना धतगुग पखराता रपांश्व जन स ५स गुण मानय-अप पा ज्ञाता वियेषतः साबिवो-जग जंबो स्वना नश्री चाहियी याजियी जपनेवाले यन्द्रको खगेलाम कर्त मोव प्राप्तिकः उपाय जान गायवी-अपने फलको स्वत्ता महीं, इस्विधे सव यतमे स्तान भीर पवित्रवित्त सी मिता-पूर्वंक सब पापीका विनाम अरनेवाकी गायतीका छप करें। १-१८।

एकाद्य बध्याय बनाप्त ॥ ११ ॥

## द्वादश श्रध्याय।

स्तानके बाद गायत्रोका जपकर पूर्वतिव दी दियातीर्थ हारा सर्घ्याप्रहानकर

可

दैवगणका तर्पण करें। रोज प्रवस्तान मना दारा भक्ति । कर्या कोर प्रवास्त्रि **एक्रपेश करना चाश्विम, बाद विक्रूण-वश्वस्**त्र शो दिश्वमास्य हो आंधेंकै बीचमें दाय रख विहतीर्थ दारा याडीय रीतिक चतुसा-र पित्रगणके एक्स्विचे रच्चे निचेप करें। पिता, वितामस, प्रवितामस, बातामस प्रश्ति तीन पुरुष चीर माता प्रश्ति तीन जनको तीन तीन चर्च प्रदानकर माताम-भी प्रशति तीन जनेकी एक एक चन्त्रिक्ष प्रहान करें। इसके बाद पित्रपत्त चौर भाटपश्चन जी नाम मालूम हों, छन्हें चौर गुन्गण, पालीय, बान्धव भीर सम्हटूगणका तर्पण करना चास्थि। विना चांदीने पाव, सुवर्णपाव, नाम्त्रपाव, निल, दर्भ भीर मन्त्रके तर्पण करनेसे वह विस्मणका सि समक वहीं होता। सुवर्णपाव, शैष्यगाव. खडुपाल, चौद्खरकाष्ट्रिंगितपाल चादि दारा पित्रगणके छहे असे तिन्युक्त छल प्रदान करतेरे, वह भच्य फल्जनक होता : चन प्रभृत हवा किंवा जल, दूध, मूल चौर फल दादा प्रति दिन पित्रगणको प्रयन्त क्रदनेक खिंगे याद करना चासिये। स्तानके बाद तिलग्रुक्त जल दादा पित्रगण-कातर्पण करनेसे, पिल्टबंजका फर प्राप्त श्रीता है और तर्पेण दाशा पिल्लगण प्रसन्त चीते हैं। १-8 ।

हादम मध्याय समाप्त ॥ १२ ॥

## त्रयोदश सध्याय।

धर्मेश्व व्यक्ति दैवकाधीके तिवयमें ब्राह्मिकी एरेचा न बरें, वित्रकार्थ **एपस्थित होनेसे सःतामार्ग हारा पशीचा** करें, यानी वह परी चाकर है खें, कि वह सम्ब सानते हैं, कि नहीं। को ब्राह्मण एकामंग्रीच घोर जो ब्राह्मण विज्ञी-व्रतो यानी विल्लो भेरी निस्तत्व रहकर सिंधाकी चेटा करते हैं धीर हो ब्राह्मण घट,शीनाह या चतिविक्ताङ है, उन्हें पंक्तिप्रवक्त धनमा-ना चायिछे: को ब्राह्मण गुरुका विरुव-चरण करते हैं, जो ब्राह्मण यमिका स्तान करते हैं और जो गुरुहताकारी है, छन्हें भी पंतिदृषक बममाना चाहिये। स्रो यव ब्राह्मण पनाध्यायने हिन सध्ययन-चील चौर को चौरासारम्य तथा मुद्रके दिये यत्नरक्षे विदित हैं, छन्हें भी एंतिहर वक सम्भाना चाहिये। को सब ब्राह्मण षडाङ्ग के भाग वेट् मध्ययन कन्ते 🕏, जो ऋग्वे ह जाननेवाले, सामवेश जाननेवाले, नो विचादिकेत तथा पद्मानियुक्त 🕏, उन्हें एं तिप्रवित करनेवासी समभाना चास्टिश। व्यास्त्रविवाश्में विवाहिता प्रतिके दन्तान,/ एस विवास सन्यादाता गीर पति, यह सब भी पंतिपावन ब्राह्मण है। लिन ब्राह्मणीने ऋग्वेद, वजुर्व्वेद भोर सारवेदको सोमात्म पध्ययन भिया है भीर किन्होंने बचर्कंदेह बध्ययन किया है, वस

रोज भी एंत्रिपावन 🔻। स्त्री ब्राह्मण 🛦 बोगाखान करते 🕏, खोष्टा, चस्म घीर काञ्चनसे समज्ञानी ध्यानपरावण, पण्डित, निवमी, चानी बाहि हैं, वह मी पंक्ति-पावन हैं। देवपचमें पूर्वमुख हो विविध बोधितकावे ब्राह्मण गौर पिटव वमें उत्तरमुख तीन व्राम्हणां की भी जन कराना माहिया यसमर्थ श्रोते । देशपञ्च यौरा पिटपच दोनों में भी एक एक ब्राह्मणको भोजन करार्थ। चत्यन्त चरमर्थ होनेसे देव घीर पित दोनो पच मिला अर ब्राच्चरा भीजन करायें। यथा विश्वित देशमें बन्नाहि निवेदनकर, बन्तमें वह सब द्रव्य प्रक्रिमें निचेष करें। 1-101 डिच्छिष्टवातानाने पास पिछद्न करें, भौचता चौर क्रोध त्यागकर खाड करना चासिये, एषा चन्न दिसातियों को यहा-पूर्वक रान करें। गस, माल्य बीर पनुलेपन द्रव्य दारा विधिबोधितस्त्रपरी कदाधें। बल्धारकर श्रीतन पंतिष ब्राह्मण यपने घरने लग्रमस यौर निगस, चेत्रव्यव्यकात फूल योर पर्वतनान फूल यादमें परित्याग करें, जबभूत लाल फूल भी दान करें। नधे नेवलंभने स्त, कईका सूत्र दान करें, विदान् व्यक्ति पना-इत-व्या-व्यात इया परिताग करें, इत पथवा तिल्वे तेल दारा दीपदान करें। घूवने लिये छन चौर मधुयुक्त गुग्गुख दान करं, तुक्षधुतकार चन्दन मी हैं।

ह्याक, मांच, स्प, तुषाण्ड, यलाबु, बत्ती-क्त और को दिद द हान न करें। पिण जी, मिर्च गोल सार मूलद्रव्य, बनावटी नमक चीर वण परित्याग करें। मसूर, की । इषक, कथत्वक निर्योध यासके काममें त्याग करें। यामातक, खबकी, सलक, द्दा, बाल्स्ब, कन्द्रांस, मधु, सल् बौर चौनी-- यह चव द्रव्य आहकार्थने यत के पाय प्रदान करें। एका पायपादि दारा दिलगएको भोजन करा, चाचमनके बाद दिचणा दें, भितापूर्वक प्रणाम भीर यभिवादनकर हाट्यांचर पीके पीके जाकर विष्कीन करना चाहिये। जो ब्राह्मण निमन्त्रित हो, श्रादान मोजन, श्राहकर स्त्रीसंस्म करते हैं, वह ब्राह्मण महापाप हारा लिए दीते हैं। धर्मायास्त्र च वनने करा है, कि काल्याक, महायत्क मता व, पश्चितियोवका मांच, खड्ड-मांच बाहि चाह-में देनेसे धनन्त फलकाम हींगी। १०-२५।

व्योद्य प्रधाय समाप्त ॥ १३ ॥

# चतुर्द्श अध्याय।

गवाचेत्रने, प्रमासतीर्थने, पुष्परमें, प्रपागने, नैमिवार्य्यमें, गङ्गाने तोरमें, यसनाने तीरमें, समरकप्टकतीर्थने, नसादातीर्थमें, गवातीर्थने, वाराणकीधाममें, क्रसचेत्रमें, भग्रतुङ्गनें, महापबनें, क्रप्तार-एवने कौर पश्चिक् पनें की दान करेंगे, वह 1

पनन्त फलजन अ थोगा। स्त्रो स्त्र देश ने, रातिके समय थोद होनो सन्धारी की बुडिमान व्यक्ति व्याद्ध न करें; स्त्रो स्त्र हें प्रमें गमन न करें। गमन्त्र प्रशासकायायाय स्त्री प्राप्त कार्य प्रमासकायायाय स्त्री प्राप्त कार्य कार्

चतुई व वधाव कमाम १ ' १ ॥

## व्यक्ति अध्याय।

की ब्राह्मण सामिक योद विदाध्यक्षन-निश्त है, वह स्थिएडचार्निक अन्त और सर्ग यथील सोगर्श द्वादि विशाव भागकः शुद्ध केंगी। क्षप्त प्रस्वत श चानिधांमें परसर स्विण्डता रचनो पविषद्ध चालिके स्तर्भ भीव मदश्ची ब्राह्मश्च द्य दिनेतिक प्रयोग मांगकर गुढ होंगे ; चित्रिय बार्च हिन, बैश्रा वन्द्र विन भीर-भूद एक मास्तन यगोच भोगतर श्रुद होंगे। अब जातिका को बचीस्काल एत इया, एशके बोचमें गुद नहीं है।। गर्भस्राव होनेसे, जिस मार्थने गर्भस्राव विस्तान निविद्य है। १-८।

होगा, उर दमवर्षे एक मायतक सूतिका यशीन भोगकर शुद्धि सोगी, गर्भस्नावस म त्मी शंकी पत्नीच नहीं दीता; चनातद-ना बाबकको सत्य होनेसे सदाःगीच धममाना पाडिये यानी स्तान करने हीसे यह देंगि। च्डा व इ.ए, वालकको मृत्य होते च याने ही वर्षने मृत्य होते है एक हिनतक भाीच समझना चा विशे । सनुष-गे सामी कः तए तीन नावजी भीकर जानका महा इानेसे ्होर । य'दशहित दत्याकी एत् देशे भारत्भाक विद्य**शीपण्डको** कि । व ब शंद होगा धीर परंस्कृत शुद्रशी सत्य होनेन स्विष्ड अर्गको विदाल प्रयोच ैं धोगा। को खरू दर्धके बन्द भार जातिका विवाद न ोनेपर भी सत्य श्रीने विश्विष्ठ-वर्गरो एक सस क्राधीव समस्ता चाहिंस, पूर्व विषयों चिन्तः करनेका लक्तरत नश्री। डी कन्धा विवासके पत्रले पित्रग्रहने ऋतु-मतः चाता दे. उसको सत्य होनेस, एसक-मरण शीचकी कमा शान्ति नहीं होगी वा-नो अविवासित सन्यामा रक्रोदर्भन भारान्त निविद्ध इभमाना वाहिए। यदावि उत्तर्भवर्ण स्त्री किछी ही नवर्गा गर्भीत्यादन करा सत्तान प्रश्व करती तो एक्का एस सन्तानके जनन शीर मर्याका य और अभी निवृत्त नहीं हीता दानी हीत-वर्षा हारा उत्तनवर्षमा सन्तानोत्पादन

यम ऋषिका याच वाक्य है, कि दो अधनाम 🖟 चरीच स्रोनेसे, प्रथम आम्ब्यूच वर्णीचकी. विदेशमें जाका र्याट पासीयका द्रोगी ! महत्ता यः सदन राभी । भी, तो प्रवर मिलनेके बाद के दिन्ते व्यक्त हिन वाकी रहें, उन्हीं सह दिनौनक यदौच भीत कर-ना सोगाः दश दिल्ली बाद खबर व्यव- । या जल विग्रान्य सत्य मुखले प्रतित श्रोनेसे नेसे तोन दिन अन्न प्रकोर चा १३ । एक वर्षके बन्द्र स्वदः कि स्तिने 'अपे स्तान क् शुद्ध सीरी। वह स्राप्ति को विद्यारे जानें। इस राक्षिते बाह जनन जीवड' खबर मिननेसे फिन धरोत नहीं स्रोत । िश चार्न चौरमज स एवड़े, औ शादी। दृष्ठिको र प्रकितो भौत दृष्ठिको एवं निवा-हिता माध्या दर ाहे बर भे कियावि ययौन होता। नात वस्को सत्यरे, बाचाधिको कम्रत्य श्रीर दहि दशह सन्या विटरहरें मरे. तो होत्त, थ्य चीर विनामनाको विदाित कथीन होगा। राजाको सत्य्रे अधने घरमें दौडिलका । अनाम वहीं काति खाम होती है। 🎍 जन्म होनेसे, धावार्थका पत्ना या प्रतक्षा । प्रतिग्रह, होम, खाध्याय घोर प्रेतके पिष्ट-मत्य्मे एक शांव वर्षांच होना । बातु वक्षी । दःन व्यतीत संघीवमें पित्रगणका मृत्युरे पविका समीच संगा। शिष्य, पुरोस्ति, वास्वव, ब्रह्म रथीपूर्वक वेदमास्त-मा पहाध्यायो योर सङ्गवेद-प्रध्यायो छा-त पादिका एक शांत्र प्रमीन शोगा। मुद्र

वयौन होनेसे प्रश्वे जो चर्याच होगा, । प्रस्तंत स्विष्ट चतुव्वर्याकी सनन-सर्वास उधीक हारा दसरा प्रयोच निवस कोगा। यथात्रम ब्राह्मणको एक दिन, तीन दिन, उः दिन श्रीर पूर्व दानी दग 'दन एगीव सात हाग है। चित्रियंत्री संविद्ध होते है हिताय कातरास अधीषको साथ जिल्ली ; ब्राह्मण ने छः दिन्दे शुद्धि चीर चन्य तर्ग-को बाद स दिनमें शुद्धि मिलेगो। त्राह्म अलग-सरगासे सव वर्षा दश र वि-ने श्रुत केति। तप वाते भगवान वमशी अही है। उसकानसे पतन, वाकाप्रवेश ्यदा इच्छापूर्वे अध्यक्षात्रात् या विद्यतपा-तमे जिल्ला हं नेस यात्मघानी सीर पतिनग-गांकर प्रधीत लंदी दशा प्रशि, हाती, ब्रह्म-द रो, सुपन र हो जन भी जाना है बाजा-जार' अत्तर्वांत्रो बजीच उत्तीं होगा। धण्डिंका यत है, कि स्ती ब्रम्हन हो र्डरें रें रहीया भोजन सर्या है, वह म इश्रीच दीता। क्ष्मीच व्यक्तिकी यो को चिल्सको मां श्रुडि होगो ' दू**वरेके** मधीचने भोजन करनेसे समुख्य कुमियोनिमें उत्पन्न होता है। जिसका चन खाकर मत्य होती है, उसको खो जनत हो, दसदे निषिष्ठ 🦠

į

# बोद्ध अध्याय।

स्व मट्टोकी बरतगीकी पश्चित डोनेसे सनमें जिर पाक करनेसे शुद्ध होंगे। मृत, विष्ठा, शूक, पोप सौर रत्त सादि दावा संस्पृष्ट चोनेथे फिर पाक दारा गुड **चर्म महीका पान्न त्याग** नहीं होंगे। मसमुवादि रारा यदि करमा छोगा। तांबे, बोने वा चींदीका पाल सृष्ट हो, तो क्रिय गढ़नेसे शुद्ध होंगे। सिंघा भलमूत्रा-दिन योर किसी यन्य प्रकारने यस्थित साष्ट्र कोनेचे जल दार। धीने कीसे शुद होती। तांबेका पात, शेवेका पात और रंगा ह्या पात यश्चिख्ष होनेसे यन्त-रस संगुत्त जल दारा शुट शीगा। कांसे चीर बोक्ते पात वश्वि होनेसे चारसे बोनेसे शुद्ध होंगे। मोती, मणि बौर मूंगे मादि मशुनि होनेसे धोनेसे हो शुह होगे। यश्चने पाल, पत्थरने पाल, याक, मूच, फल ' बौर हिद्बसमूह बशुवि होनेसे घोनेसे े शुद्ध द्वीरी। यञ्जीय पालेकि पशुवि क्षीनेसे वस्कार्यके समय मल लेनेसे शुद्ध होगे। क्रिय दारा स्पृष्ट दोनेस, गर्म असरे घो हालनेसे शुद्ध होंगे। प्रया, बादन भीर शाटका वट पाहि पश्चि होनेसे स्थान किरण दारा शुक्ष किंगी, यज्ञकाष्ठ घो खण दारा शुध होंगे। मार्जन दारा घरकी ग्रुद्धि सोगो, बस्यकक्षपरे शार्जन दारा चितिको श्रुडि चौगी ! अख हारा वस्त

शुच होंगे। प्रोचण हारा राधिकत धान्यों की शुद्धि निर्दिष्ट हुई है चौर एकक राधिकत द्रव्य प्रोचण हारा शुह होंगे। तचग राहा काल शुंख होंगे। सफोद सर-बेंको शुद्धि कम्पन यानी साल्नेस होगी, ग्रङ्गमव भौर दन्तमव द्रवा गोपुक्क हारा शुद्ध होगे, फ्रम दारा निकित पाछ मृङ्गवि-बिष्ट जन्तु वो वो साद, कथ बादि निर्धाय-धमूब, गतीका गुड़, खबचा, जुससाके पूख, मेधारिके लोग खोर द्वार बादि चीलें प्रोच-ण करने चे शुद्ध होगी। वह शुद्धि वम ऋषि दारा कथित द्वर्ष है। दृष्टवर्ग, दृष्ट-गन्ध चौर दृष्टरस विज्ञित अस्त शुद्ध समझा-ना चार्डिशः दुष्टव्यीरियुक्त जल प्रशु-चि सम्मना चार्दिये। नदीका जल सर्वदा शुद्ध योद त्रिजनक सममना च दिशे। वेचनेकी सिध रखी डेरभी डेर चीकें शुद्ध धमर्भे । यथा प्रस्ति जन्त यो के मुख गृह, गायको स्वा मुखने भौर सब पक्ष शुक्र हैं। पायन वानी घरमें विली-को शुद्ध सन्मना चा दिये। प्रया, मार्था, पुत्र धीर कन्या, वस्त्र, वज्ञोपवीत श्रीर कम-ण्डल, यह धव खकोय ग्रवि मीर दृष्ठरेका यशुवि समभाना चाडिये। रातिका समव भाय्याका मुंच गुनि, त्रचपर पचिशेका मंच श्रुवि, दूच दूचनेके समद गीवताका मं ह ग्रुवि घीर सगवाने कुल्कुरका मं इ ग्रुचि मममाना चाढिये। १-१६। रक्ष खला नारीको चौध दिन स्तान करनेका बाह

खामीन पास चौर देव चौर पितकाथीमें प्रांचन दिन्दी शुन्ति सम्मना माहिये। यादराइके की चड़के अन्यीर श्रम साहि हारा क भिना अर्थ भग स्ट्र होनेसे, तुर-न्त स्तानका शुद्ध हैनि। मुख्या गुरी-ष त्यारकार कीय ौर गम्ब कष्ट कीने जादक मही कीर महत्त कर भार, गृञ्च बस्त चौर ६ द भोरी । पंजाकि कह लिक्न स्थानमें दो बाद धौर शायने मानवार महो खगार्थं। न्छि। त्यांग कर्ने के बाद वार्थं ष्ठायमें बोच बाद घीर होनो सधीमें चौदक बार मही लगांधं। घौधनकर न्ख दावसे तान बार मही लगांधं. शीचकामी व्यक्ति पैरेनिं सर्वदा तीन बार महो खगार्थ । यस कवित भीच राज्ञस्वी किथे है; ब्रह्मचारीके इसः द्राने स्थमना वान्धे; इसके द्वने यानी चौगुने वानप्रस्थगणके जाने भौद वित्राचाक लिए इसकी दगने जिएके पूर्ग विपर्च दादा ग्रीच हो, सतनी मट्टो कार्थ दारा करें। १७ २३।

वोड्य यथाय समाप्त ॥ १६॥

सप्तद्य अध्याय। 🐫 🥕

वनमें पर्याकुटी बना जटा धारणकर विकासीन स्तान करते हुए पत्र मूल ग्रीर फ़िस्सा भोजन करना धोर ग्रपना दुष्यानी सोगीं से प्रकट करते हुए भिस्नाक विधि

ग्रामने घुषना चाचिये। इस प्रकार निब-यक्षा यवल्यमञ्ज सध्य कारते वार्ष वर्ष बोनन्धर सुवर्णस्ते वौ, सरापायौ, ब्रह्माइया ारी, विभारतममधील और ८-न्य न्य भन्नः पार ऋ नेवाले भी रच व्रत दादा श्रद ोंगे। वज्ञमें दोखिन खविब मौर र - वेभ्य १। स्त्याकर होर शश्रमणी दूषि अर इसी प्रशब्द सता वत करें। कुटकाच्या प्रदानकर गक्किन द्रवा स्थापकर भीर भरकागत अतुधको इत्याकर ऐश चौ व्रत व्यनाचाहिय। बाहितान हो स्तो-हता रने घोर मित्र-हत्या करने है या भनजानमें गमचत्या करनेये ऐशा हो व्र- अरमा चार्चि l व्रत कर्नेवाले हिलगणको सत्याकर एका व्रथमा द्रना सर-नेवर श्रुह श्रु ने। स्वधमाडीन च्रविवकी इत्याक्तर ए पार्देशन एका व्रत करना, खबकी विद्याली स्वाकर एक व्रतका चर्चमाग कःना चीर स्तोवधकर नतुख उत्त व्रतका चावा करें। गुड़को इत्याकर बीर ऋतुमती स्त्रीगमनकर एता व्रतका एक-पाड व्रत बारना चा दिये। गोवध करने भीर परदार गमन करनेसे उता प्रतका एक पाद करमा नाहिये। विचन्नण मनुष्य ग्राम्य पशुवश्वकती सत्ताकर एक महीने-चता प्रत करे। मर्यस्य वर प-शुकी ख्याकर पन्द्रस दिनोतिक पूर्व्यात व्रत करें। १-१०। ब्राह्मणकी पची चौर जलपर विकाय ( पर्यक्री ) द्या-

कर सात रातनक एका व्रत करना चारिये! परिवाहित की जल्तुको एता करनेसे, या एक इजार यस्त्रियुक्त जीवकी अत्या करनेसे एक वर्षतक ब्रह्महत्याव्रत करनः पड़िगः। जिन जिन वर्णी का वृत्तिन्छे द किया जाट, एन एन वर्गाभी हत्याचीका प्रावस्तित करना पहेगा। पद्मानवध ब्राह्मण, चिवय-वैश्व भीर शह इन चतुर्व्यांने तह किनी वर्णनो भूमि प्रका करे, तो ब्राह्मणको यहुमात के प्राविश्वत करमा पड़ेगः। की मतुख गो, वनदी चौर अस्त इल्या करे सोसा या सीना परना करे, या कल ध्यहरण करे, उसे एक वर्षतक व्रत करना पहेगा। तिल, धान्य, वस्त, खङ्ग, प्रसृति चौशम-क्लो प्रश्ति ाधिष पर्ण करनेरी भा श्वितवित्त की क महानेत्र य व्रतका कारना चारिये। तथा, काष्ठ, तक्र, द्रम्ध प्रस्ति रस, साथी काहित दौन चौर छन चपहर्ण कर्तसे एक महीनेत्र व्रत करना नम्म, गुड, मूल, ट्रव्य शोव पुष्प हरण करनेसे सनाहत हो चार्च महोनेत क **एक व्रंथ कर्या वा**जिया बोद्या, पोनल, जधासादि सूत्र बीर चमझा प्रपद्धरण करनेसे समादित्वित शो एक मधीनेत्रक एक व्रकारण चा-प्या**ज, खदसुन, मदा**, कव<sub>ना</sub>, मनुष्यको विष्ठा प्रश्रति मस्त, मनुष्यका मांच, ग्रान्यश्वकर, गईम, गोधिका, कथा, जंट, कुक्ट प्रश्ति सब पांच नखवासं सन्तु घौर मांसभुक बाघ प्रश्ति छन्तु चौर ग्रामचर मुर्गे, यह एवं भवना करनेचे एक महीनेतक **ए**ता व्रत करना चास्थि। खर्यागीधका. अच्छप, यलको, गड दे मक्ती, खरगीथ, ्च पाच प्रशारके पञ्चन**ख अ**न्तु भचा। किंच जा सकते है; किन्तु दून लन्तु भी की हता करने प्रायश्चित वर्ग चाहिये। र्चंब, महरका, काक, काकीवा, वास्त्रन अत्याभुक् मक्छी, बलाका, ( वक्तला खेणी ), शुक्त, सार्का, चक्रवाक, झूव भी एको का, यण सब पची और मेडक चौर सर्, इनका मीस ख नेसे एः यह ेतिक एक व्रत करना चाहिये। एव विषयेने विचार करना न नाहिते। राजात संस्तुष्ट गीर मन्नि इन इन्को स्था अध्यः पूर्वीता व्रन करना चार्वधं। मक्षांभा पाठीन मक्की भीत रोव्हा मक्खा, बड़ दो जातीय मच-गीय बनाइ गइ है। अलवर या जबबात मुखपाद, सुविध्वर, रक्तपाद भीर जह-पाट, इनकी हत्या करतेसे सात दिन व्रत करनः प्रहेगाः यम ऋषि ऋषि ऋषि है, कि तौतर, नीर खवा, ऋबूतर, वाद्वीपम श्रीर वःख वह अई एक बचा मचणीय है। दः दातवालं जन्तु भचामार एक महीने वर करना चार्डिये, एकश्रफ वाएक**स्य** अन्तु भच्या करनेचे गधे मध्ने करना चाचिछ। ११---२८। खर्य मरे हर का व्यामांस, महिषमांस,घोड़े **का मांस** मनवत्सा गो भीर मैंचका दूध, बस्विनी

गोका चपवित्र दूध यो एक पचतक व्रत करना चारिय। जिन सब जल्बी का दृष पौनेका नहीं, एस दृष्में बने सब ह-व्योका अच्छाकर सा शान व्रत करना लोहितवर्ण वृत्तका रम, व्रणके कारणीभूत को द्रव्य हो, धिर्फ अन्त. परीचा द्वापा यन्त्र, गुड्ने पना द्रव्य भोजन-कर तीन राग जत करना चार्हिय। दशीके शुक्त वस्तु, द:स्प्रशाल राम ग्रह्म क निन्द्रभीव तज्ज, वब-रोध्मज बस्तु, य ते 🗥 कार, राजवास, कुछा थीर भैच्यश प्रति त चन पर्ध्ये जित द्रव्य एक, चन्नीन मांस इन धरको वतपूर्वक त्यागमा चाहिय। **ज**-ल्-बुभाकर खानेसे धंवतारतक व्रत करना पहुँगा। भूटका चल, रङ्गभूभिमे चान्तीर्या नटका चन्न, कारगारमें काश्व दोशका पत्न, यवीरा स्तीका यत, कारोगरका चल, वेण जातिका चन, कौट जातिका नन, पति तका कत, सनामका कत, सत्रवारका यन, वार्ड विकारा यन, तृश्रंका धन, विश्व का चन्न, ध्रतेका चन्न, दलवडका चन्न, भूमियाखबा चन्न, चस्त्रकोवीका चन्न, सीन-कका यन धीर स्तिकाका यन मीजन करने से जात्वाणको एक मधीना प्रत करना चाचि। यदा प्रद्र कातिका धन्त भोजन-कर ब्राह्मण कः महीने ब्रत करें। वैश्व भीर अपरिचित स्तियोंका यन मोजन करनेसे एक मशीना व्रत (व्रीमासिक व्रत जेंग व्रत ) करना चाहिये। खांत्रवाना

भोजन्ये दो मचीने चौर चपरिचित जाह्य-या हा करत मोजन करने है एक बड़ीने व्रत कर्या : हैया। यदाके पावने रखा जख पोनेसे एक पद्म व्रत करना चाकिये। भू-ट्रका एच्छिष्ट भोजन करनेवे एक मधीना व्रत करना चारिय। वैश्वका एक्टिए भोजन कश्नेमे एक पच व्रत करना चा-दिये। **चतिव**का एक्किए मोजन करनेसे सात दिन व्रत अरना भीर व्राह्मणका छ-क्छिष्ट भोजन अन्तेचे एक दिन व्रत करना थयहःसे दिये द्रव्यका **घोजन**-जर विदान मनुष्य एक महीने व्रत करें। पश्विता, परिक्ति चीर जिस कर्याका विवा देशर परिवेत्रा होना पहता ै, एव कन्या पश्विताको जो मनुष्य कन्या दान करे, प्रवित्ताको क्रम्या हान करनेमें मन्त्र-वता पुरोहिन, यह यांची ही एक वर्षतक व्रतकरें। कुक्क एका जूठा खानेचे एक महीना प्रत करना चा छि। बाल घीर कीड़े पादि हाश दूबित यन वा पुरे, न्योसी, मक्खी चौर मच्छर दारा दूषित धनका मोजन कर्नेसे विराव प्रत कर्ना चारिये। १८-४६। तथा समर यानी यपना लदर मस्ते के लिये पक्षे खड़ा, धं-याव (बाष ) पायम, पिष्टक चौर प्रव्यक्ती मोलन करनेसे समाधित कित का तीन राततक एका व्रत करना चारिये। वृच्च दारा चतप्राप्त, कुत्तेके कार्टे वा प्रवती स्त्रीके काटनेसे घाव होनेपर विप्र तीन

यागमें पैर संस्कृति रात ज्ञत करें। ं भीर ख़री चौक फेंकनेचे क्याचे परण माक्तिनजर एक दिन प्रत करें। धौत **६ दिखा** न दा प्राण्डका के लिशे प्रदा-न ज्युक भन्नो भारकर खनिय एक वर्ष-द तका व्रत करें। पीपलका वृत्त काटनेसे न एक वर्ष प्रत करना चास्ति। दिनमें मैथुन. व दृष्ट अध्ये स्तान चौर नना परस्तीको त देखानेचे एक दिन व्रत करना चार्थि: पि चानिने वा अनुने चशुनि द्वा हालने वः विवद्योपर क्रीय करनेसे एक स्क्रोन! व्रव स बारना चाहिये। ब्राह्मण विभीषव्यपन भनि-है दित को अल कोने या वार्ध इन्थिसे अल रंग प्रीमेपर विश्व वत अर्रे एन पंकिसे रा बैठे ब्राह्मणीको को मनुष्य न्य नाधि कमावस चौ परीसता है, उसे एमवद्मनक ब्रह्महत्याका यो व्रत करना चास्थि। विचाक्रण तरासूपर या कम वा यविक तीलनेरे वा वाहे कोई या मतुष्य सुरावाल वा खदकपालके दृत्र पिथे, यो वर्ष वह व्रत करना चादिते। श्वायश्चे शाः जल पीने या तिल वेधनेसे भी व्रत करनः वर चारिधे। ब्राम्यायापर यपनानस्यम ह्र्यार का करने या बड़ोंकी प्रति 'तुभ' प्रव्हका प्रयोग हा बरनेचे मनुष्य पत्रित चीर स्वमाहित माव-सा से एक दिन व्रत करें। सन मनुष्यका कि। पिण्डदान करनेके बाद उत्तराविकारी द्वा एसके बनका धविकारी क्षेता। जिस शा वर्षाके लिये को ज्ञत कहा गया है, पविद-क् भावसे उसे वहां जत करना चाहिसे। पाप

भवने उसे क्याना न चाइके, क्याने पाप बदता है। विश्वत मनुष्य पापकर समाक्षा प्रमुक्त प्राविश्वत करें। ब्राह्मण प्रवापक प्रकृत कितने हो किरातक गर्थे परिपूर्ण वनसं रह वा और कियो प्राण- संपव स्थानमें रह बतन करें। वच जानेपर अष्टक मक ब्राह्मण की स्थान होते हैं, प्रवोर हो असी जा मूल है, असी विश्वत किया करना चाहिये। पर्वति के लानों तरह प्रदौर- पात से असी प्रतित होता है। यब पास्तको कालो बना कर ब्राह्मणों से ऐस्थान हो हिज प्राविश्वत की व्यवस्था करें। से च्छापूर्वक कभी न करें। ४०—६२।

सप्तरभ चयाय समाप्त ॥ २०॥

## चष्टादम सध्याय।

प्रति दिन तो स्वार स्वान कर प्रधमविषा करना कारिये। सन्धा प्रमय नदीने स्वान करना करना कार्य के किन करना न चाहिये। से स्वान करें, इस्रोका नाम प्रधन प्रस्ति गो दान करें, इस्रोका नाम प्रधन प्रमेश है; इस्रोक्य पाप नष्ट कोते हैं। प्राक्षापत्य जन करने कि लिये, तीन दिन नक्ष भोजन, तीन दिन स्थाचित मोजन वीर तान दिन स्प्रवास करना पर्हेगा। तीन दिन स्था कर्ष पोना, तोन दिन स्था द्य पोना बोर

तीन दिन वायु-भच्या—इस प्रतका नाम
तप्तक्र है। बारह दिनका छपवास
पराकत्र है। विधिपूर्णक जन-सिस सजल
स्त्र एक महीनेतक दातके साम मीजन
करनेका नाम वास्याक्र व्ह है। एक
महीनेतक विख्त, शामक्षक घौर शुद्र करि
त्य मोजन करना—करतने धितक्र व्ह ने
नामसे विदित है। गोमूल, गोम , चौर,
दशी, गव्य, एत भीर कुथ स्त्र पोकर छसके
दूसरे दिन छपवास करना—इसका नाम
सान्तपन प्रत है। इन स्व प्रत्येक कामिकी
तीन बार करनेसे महास न्तपन छोता है।
एक पचतक एक दिन छपवास कीर एक
दिन स्त्र कानेका नाम तुनापुक्त प्रत है।
नित्य-गोमशाहारी ही समाहितम वर्ष एक

महीने

सब पाप विनष्ट होते हैं। चन्द्रकवाकी

वृद्धिक पाय ग्रासकृष्टि करना भीर चन्द्रक
वाके घटनेके साथ ग्रास घटाना वाहिये;

हस व्रतका नाम चन्द्रायण है। मन्त्रक्ष

प्रतक्षिको यथायांका अप सौर होम करना

चःहिये। पाप!त्मासी के पापस हुटकारा

पानेका वह छपाय विमखाता स्त्रिंगण

दारा प्रकायित हथा। पवित्र सौर सुबुद्धि

जो मनुष्य यद्धको कहे हम यास्तको पढ़ते,

वह सब पापेंसि सुक्त हो स्रगैंबोकने साहत

होते हैं। १--१३।

चलाद्य बध्याय चनाप्त ॥ १८॥

श्रञ्ज-संहिता समाप्त।

## **लिखित-सं**हिना

रिष्टापूर्तेत् तुकर्भये त्रासिक्ति प्रयत्रतः। **द इछ व अ**भते खरें पूर्ण मो चमवास यात् ॥ २ न एकाइमपि कर्तव भूमि समु ह भी प्राप्त । 📷 कुसारि तार्येत् सप्त यत्र गौर्वि हवा भवेत् ॥ २ न भूमिदानेन वे सोका गोदानेन च कोत्ति ता: । तांस्रोकान् प्राप्त् यान्यक्ताः पादपानां प्ररोपके॥ इ पि वापीकूपतङ्ग्गानि देशकायनगरि च विषितित्नुहरेट्यस्त स पूर्वपनमञ्जते ॥ ह सामानिक तपः मत्यं वेशना इंव प्रतानम् । 😜 बातियाँ देश्वदेवच दर्शमर्वाभवीय . ॥ ५ ुः हरापूर्ते दिवातीमां सामान्यो धर्मा उच्यते। व्यविवारी भवच्छद्र: पूर्ती धर्मी न वेदि 📲 🕻 **रह** शावदस्यि मनुष्यस्य गङ्गातोष्टेषु तिस्र ति । चौतावदर्धसङ्खासि खर्गकोके महीयते॥ ७ विदेवतानां पित्रवाच जग द्याः जमाञ्जिताम्। द्मायर्थंक तस्तानाच सःचे ददाः जलाञ्जलिम्॥ = या एकार्था है प्रेतस्य यस्य चीत्स्त्रच्यंत द्रथः। मुच्यते प्रेतजोकात्त् पिल्लोकं स्गक्ति॥ ध बर्या वर्षः पुत्रा यदाय्ये की गर्या बर्कत्। भी बनेत वासमेधेन नीलं वा ट्वमृत्टनेत्॥ १. विभारावकां प्रविष्टस्त कराचिति क्रिके मेट्यिह । **क्षः हर्यान्तः** तस्य भूतानि **व्ययो**ऽन्यं करताङ्गे: ॥ ११ ्राग**र्वाधारे** तु बिकि चित्रान्ता पि**क्रम्** निर्व्वपेत् । नरकस्रो दिवं याति खर्गस्यो मोचमाप्त् यात् ॥ १२ बाह्मनी वा परस्थापि गयासिते यसस्ततः। <sup>कि</sup>यताच्या पातवेत् पिय्हंतं नयेद्वकः प्राम्यतम् ॥ १३ दाचीहितो यस्तु वर्षेन प्रह्मवर्णसुरस्तथा। शुनिष्कृ विश्वरको स्वीव स वि नीस दृषः सहतः ॥ १ : विश्ववार्त तिपचे च दाद्यकी व मानिकम्।

वणमानौ चाञ्चिष्यं व अ।डाम्येतानि घोडम् ॥ १॥ यस्वितानि न अञ्जीत एकोहिटानि घोड्या। विशाचल स्थिर तस्य दत्ते: श्राह्मग्रतेरवि॥ १६ सिपकीकरणादृह्वं प्रतिसंवतार । इत्रः। मानापिती: एवक्कु शाईकोहिए स्ते हिन ॥ १७ र्षे वर्षे तु कत्ते यं सातःपित्रोस्तु सन्ततम्। बादेव भोषयेक्षाई पिषामे । न्तु निर्विपेत् । १८ मंत्रान्ताव्परागे च पर्वस्य प महालये। ।बद्धाळास्त् तयः पिषडा एकः कतु खये (छनि ॥ १६ एकाहिए परित्यच्य पार्श्वर्य कुरति दिलः। चक्रतं तदिचानीयान् य गाम पिरुघातकः ॥ २० ज्यक्तवस्यो चयो यस्य वतपन्नेत्यवा यदि। सपिकीकरमाः दूद तस्योत्तः पार्वको विधि:॥ ३१ हिरुक्टग्रह्मणार्देव धे तत्वं नव जायते। कच्चकाश्यो प्राप्ते पार्श्वगन्त विधीयते ॥ ५५ यस्य अंवत्सरादर्ज्ञाक् मिप्पडीकारणं सुरुतम्। प्रत्यक्तं तत्वीदकुम्भं ददात् संवत्तरं दिषः ॥ २३ पत्या चैकेन कर्ता यां स्पिक्तीकरणं स्त्रियाः। पितामद्यापि तत्त्रसिन् म्लो वन्तु च् वेऽच्चि ॥ २४ तस्यो बत्यां प्रकत्तं यं तस्याः श्रम्युति निश्चितम् ॥ २५ विवाहे चैव निर्द्धा चतुर्थ इहिन राहिछ। एकल या गता भत्ती पिक्डे ग्रोबे च कतके॥ २६ खगोतार्भश्येत नारी उदाहात सममे परे। भर्त्तु मोत्रे व कत्ते ये दानं पिक्डो १ ३ किया ॥ २० दिमातुः पिकदानन्तु पिक पिके दिनामतः। षसा देवास्त्रय: पिका एवं दाता न सुद्धति ॥ २८ ष्यथ नेव्यन्तविद्युत्तः प्रारेशेः वङ्तिदूषयेः। बारोधं तं यम: प्राष्ट्र पङ्क्तिपावन एव स:॥ २६ **चयौकर यशेषन्तु** विल्लपात्रे प्रदापयेतु ।

प्रतिपादा पितबाच न ददारे श्वदे विके॥ ३० बानियको यहा विप्र: श्राहं करोति पार्व्यम् । तत मातामञ्चानाच कत्ते व्यम भयं बदा ॥ ३१ ध्यप्ता से स्टताः केचित् पुरुषा वास्तियोतिष सा। तेभ्य सः प्रदातकामेकोहिष्टं न पार्धनम् ॥ ६२ यासित् राधिमते स्र्र्णे विपत्तिः स्याद्धन्यनाः। सिसामध्नि कर्ता वा दानं प्रिकीदकित्रया॥ 59 वर्षष्टद्वाभिष्ठेकादि कर्त्त व्यमधिकेन तु । श्विमारे तु पूर्वे स्थान्क्राइं संवत्सराहि । ३८ स एव देवो दिएस्य येन वंन तु कमीका। व्यभिद्यानान्तरं कार्यं तहैवाहः सर्वं भवेत् ॥ ३५ प्राक्षायो प्रचल इस लोकिकेग'प निवार:। यसिन व परेदन सिसन द्वामी विधीयत ॥ ३६ वेदिके स्त्री के वाधि कियां इत्या स्थानिन्ततः। वेदिके खर्म माप्नोति नौकिके दक्ति कि ज्विषम् ॥ ३६ खामी वाहति भि: पूर्व इचा मना स्त प्राक्तः। स्विभागन्तु भूतेभ्यस्तते। द्वां यादनिकस्त् ॥ ३८ उ क्रे वक्तु नोत्ति हो द्याविद्वपविषर्र्ञनम्। तती ग्रह्मवितं क्रायादित धम्मा यवस्थितः ॥ ३६ दर्भाः क्रमाजिनं मत्त्रा ब्राह्ममञ्च विद्रीयतः। नेत निमीलातां यान्ति ये लाखास्त पुन्,पुनः ॥ ४० पानमा अमने क्रायात क्रायालि: खदा दिय:। सका नोक्किएतां याति एष एव विधि: महा॥ 8१ पान च्याचमने चेव तर्पशे हैविने सहा ! क्रम्हरती न दुका त यथा पानिस्तथा क्रम: ॥ ६३ बामपासी कुषान् कला दिचसोन उपस्पृत्रीत्। विनाचमन्ति ये सूढ़ा रुधिरेखाचमन्ति ते । ४३ नीवीमध्येत ये दर्भा त्रश्चक्रतं यु ये खता:। पविव्रासान् विक्:नीयाद्यया कायस्तया क्रशाः ॥ ४४ पिक कतास्त ये दर्भा ये: कर्न पिलतर्पणम्। सुबोच्छ रपुरीषच्च तेषां वागी विधीयते ॥ ३५ देवपूर्वम् यक्ताह्म मरेवकापि यह्नवत्। ब्रह्मचारी भवत तब क्रार्थाच्छाइना पेटबम् ॥ ३६ मातुः श्राहुन्तु पूर्वं स्थात् पितयां तदनकरम्। तता आतामदानाच बही भादत्रयं स्टतम् ॥ १७

कतुर्दे ची वहाः सन्यः कालकाशौ धुरिकोचगौ। पुरुखा माद्रवास विश्व देवा: प्रकीति ता: ॥ ४८ चागच्छन्त महाभागा विश्व देवा महावताः। ये यत विश्विता: श्राहे सविश्वा भवन्त ते । ४८ एष्ट्रियाह अतुर्दको बसु: सभ्यस दैविके। काल: कामीर्जियकार्य यु व्यन्तरे धुरिकोचनी । पुरुष्द्रवा माद्रावास्त्र पार्क्वगोषु नियोज्ञवेत ॥ • यस्यास्त न भवद्भाता न विज्ञायेत वा पिता। नीयक्रेत वां प्राज्ञ: प्रतिकाक मैप्रकृया ॥ ५१ अभाहकां प्रदास्यामि तुभ्यं कथामकश्चुताम्। बाखां यो जायते पुत्र; स मे पुत्रो भविष्यति ॥ पूर म तुः प्रथमतः पिन्हं निकंपेत् पुतिकास्ततः। दितीयन्तु पिनुस्तस्यास्तृतः वित्यतुः पितुः ॥ ॥३ म्हन्त्रं मु प्रतिषु श्राह्ने यो भोजयेत् पितन्। व्यवद्राता पुरंशिव्य भासा च नार्क ब्रचेत ॥ पृष्ठ अलामे म्हन्मयं द्यादनुशासम् तेहि जै:। ष्ट्रतेन प्रोच्चर्य कार्थ स्टर: पात पवितकम् ॥ ५५ याह्रं कत्वा परयाङ्क यस्त भुञ्जीत विज्ञतः। पतन्ति पितरसाख लुप्रीपकं दक्षिया: । ५६ श्राह्म दत्त्वा च भुक्ता च अध्वानं योऽध्याक्क्रति। भवन्ति पितरस्तस्य तन्मार्सं पात्रुभोजनाः ॥ ५७ पुनर्भोजनमध्याने भाराध्ययनमैथुनम् । दानं प्रतियन्तं होसं श्राह्वं क्रत्याष्ट वर्ज्ययेत्॥ ५६ बाध्वमामी अवंदन्यः प्रानीता च वायमः। कम्मक्षज्ञ(यतं दाव: स्त्रीगमनं च न्यूबर: ॥ ५६ दश्रक्षत्वः पिवेदापः माविवाः चानिमन्त्रिताः। ततः सन्यास्पानात प्राध्ये त तर्गनारम् ॥ ६० चार्द्रवासास्त् वत् क्वर्यादिष्टर्षातु च यत्कृतम् । सर्भं तिवक्तलं क्रियाक्यपद्योगप्रतियद्यम् ॥ 🚯 चान्द्रायनं भवश्राह्वे पराक्षी मासिके तथा। पचत्रये तु कच्छ्रं स्थात् मन्मासं कच्छ्रमेव प ॥ ६२ जनाब्दिने तिरातं खादेकाहः पुनराब्दिके। भावे मायन्तु सका वा पारक ऋ विघीयते ॥ ६३ सर्पवित्रहतानाच व्हिन्दिश्वरोक्ष्यै:। वात्मनद्वातिनाचे व आहमेशां न कार्येत् ॥ ६८

ं तथोद है अक्षियोन तु घार्तितम्। तं स्म प्रान्ति च ये विपा गो(जान्यान्य भवन्ति ते ॥ ४५ व्यक्तिहाता तथा चाके; पाश्वव्हे हकराव्य ये। तप्रक्षकृष प्राध्यकि मनुराद प्रजापति;॥ ६६ माहसूवा पिवेद।पकाहसूवा पयः पिवेत्। का इस्वा इसं पीत्वा वायुभच्तो दिनत्रयम् ॥ ६० गोभू हरग्य हरते स्त्रीयां चेत्रयहस्य च। यसिद्दश्य त्यजेत् प्रायां समाहुत्रं स्वधातकम् ॥ ६० उदाता: सह घाव ले यहाँ की धर्माधातक:। थळ ते गुहिम्ब्हन्ति स एको त्रहाधातकः ॥ ६६ पतिवानं यदा भुडले भुड्ले चाम । अवस्मिन । स मासाई 'परेदारि मार्स कामक्तन तु ॥ ७० बोगेन पतितेनेव सार्ज स्नानं विधीयते। तेः बोक्ट्रिसंस्य ए: प्राजापतं समाचरेत्। ७१ ब्रश्नहा च सरापायी स्तेयी च गुरुतत्त्या:। महानित पातकाचा इस्तत्व समी च पचम:। ७२ स्ते हाइ। यदि वा लोभाद्रयादक्तानतो,पि वा। कुर्बत्वतुग्रहं वे च तदार्षं तेषु गच्छति । ७३ उक्तिरोक्तिरसंस्र हो ब्रान्सयस्त कराचन । ततृच्यात् कुरते स्नानमाच तेन शुचिभवेत् ॥ ७४ क्रबामनधराष्ट्र यु गत्नदेयु जहीयु च । चाळानी बिधरे कर्ने न दीवः परिवदने ॥ अ ् कोवे देशान्तरस्थे च पतिते त्रजिनेऽपि वा । ्योगग्राकाभियुक्ते च न दोषः परिवदने ॥ ७६ ः पूरवी कूपवापीनां इन्तन्त्वे द्वपालने । , विक्रोसीते मञ्चाजंभा गोवधं तस्य विदिधीत् ॥ ७० ् **पाई**्रक्करोमवपनं दिपाई समञ्ज केवसम् । , हतीये तु श्रिसावके चतुर्थे तु श्रिसावप: ॥ ७८

चारहा जोदकसं स्त्रप्रें सार्ग येन विधीयते तेनेनो क्लिप्टसंस्। ए: प्राकापत्यं समाचरेन्॥ ७६ चारहासघटभाव स्थं यत्तीरं पिवते दियः। तत् यात् चिपते यस्त प्राचापत्वं समाचरेत् ॥ ८० यदि नात्चियते तोयं धरोरे तस्य कीर्यात । प्राचापतां न दात थं सक्कं शानापनं परित्॥ दर् परेत् भान्तपः विद्रः प्राजायत्वन्तु चित्रयः। लदर्शन्तु चरेड .त पार मूर्त्र तु सापयेत्॥ ८२ रक्षका यहा साहा गुना मूकरवायमें:। उपांच्य रजनीमेकां पञ्चगवां न प्राध्यति ॥ ८३ च्यज्ञानतः स्वातमात्रमा नाभेस्त विश्वेषतः। यत जर्ड विराव स्थातन्यस्य भीने मतम् ॥ - ॥ वालक्षेव द हितु पन्त यदि गक्कति। सदा एव विश्वधित नाशी च नीर अजिया ॥ ५६ प्रावस्तक न्त्रमे स्तकन्तु यदा श्वेन्। शावन मुध्यते स्रतिन स्रतिः म् वर्शोधनी ॥ रह षष्ट न भाश्यतिकार्रं पश्चकं दाश्वां व तु। चतुर्द सप्तरात्रं स्थात् विषुत्रम दश्य ४८ इति ॥ ८७ मर्गाः व्यमाश्री हं संयोगी यस्य नामित्रः। बा दाश्वात्तस्य ६ ज्ञ र्यं चस्य हैतानिको विभिः॥ दद वाप्रमां हतं चौदं क्षेत्राच परसम्बाः। चनाः। व्हिना होने निज्ञानताः प्राप्तयः सहसाः ॥ ८६ मार्क्का विसानसः सान्दस्तप्रटोदके। नवास्मिक्ति तथा चेव इन्ति पुग्यं दिवासतम् ॥ ६० दिवा कांपरणच्छायायां रात्री दिध प्रक्ता छ। धातीपांबयु सर्वत व्यवस्त्रीर्व्यकं सदा ॥ ८१ यत यत च सङ्घीर्यामाता नं मन्दते दिवः। सब तब तिलेहोमं गायबारपातं अपेत्॥ ूर

बिखित संहिता समाप्ता।

## लि खितसंहिता।

ब्राम्मणनण बतपूर्वक याः होवादि कसा करे' चौर पुष्कारियो चारि खुदाये । चनि-शोवादि शरा खर्ग मिनता बोर पुष्किरणी चाहि खुरानेसे मुक्ति मिल्ती है। ऐसे जलायवों को भी ठतके दाध वनशका चा हिने, कियमें एक दिन मी पृथिनोंने कवा रहे। जिन जलाश्योंका अल धी स्व मी त्या भ्यान्य होती हैं, हम जलाययों मे खुद्रिवालिक सातकुलकः उदार होना है। भूमि दान करने हैं को खोक मिलता चौद गो-इान करनेसे जो लोक ' खुता है अहते 🕏, कि हुद्ध यो बोपणकर मनुख नकी वही लोक पाते हैं। दोर्घिका, कूप, पद्मा-बर, एकरियो बीर देश-मन्दिर-समुखने विकष्ट स्रोनेपर को मतुख उरका पुनक्छार करते हैं, वह मनुष्य यादि निसीाण-कर्ता है , फब्मागी होते हैं। िख होम, तपसा, सत्यवात्यका प्रयोग, वेदोत्त विश्विपालन, यतिथियेवा यो ध्वालवेख प्रश्ति कामें। श नाम इष्ट है ( ऋषिगण इष्ट पन्द्र इन सव कामित्री श्रमिहित १ इते हैं)। श्रीम है।तादि जितने चव काम १ छ प्रवहरी प्रांभिंदन द्वर है बीर पुष्करिकी बादि खुराना जे। सब काम पूर्त बच्देरे श्रीभारत इत् हैं, उन होने। कामोने जालाण, चित्रय गौर वेख

-- मून तोना वर्णका समान पश्चिकार है। भूदमण पूर्त दानो एव्यन्गि खोई ; निन्तु गुर्गण वेदास यागवज्ञः वि दृष्ट-नामक कार्थिक पविकारी नहीं। मतुत्रकी पश्चि जिनने दिनांतक रुक्काजलमें रहेगी, सतने सहस्र वर्ष वर मतुष्य स्वर्गवास करेगा। देवगण भीर पित्रगणके उद्देश जला जिल अल्में डाकें वानी देवनप्रेण चौर पिट-नपेशके निधे जसकी, जसराधिने ही के हैं। जे विवय खक विना संस्कृत द्वर हो भरे हैं, छनकी उद्देश्य में मनुष्य जला-कालि खालमागर्ने निश्चेष करें। (मरनेवे दिनसे ) ग्यार पर्वे दिन प्रश्रात निर्धिष्ट हि अप्रेतके एक खिसे पुत्र प्रस्ति प्रविका-दिगणा यदि द्वाप सत्तार् करे, —ते। वस प्रेत प्रेत्वाकचे कुटकारा पा पित्वीकमें साता है। मनुख्याच बहत प्रदेशि कामना करें। कद चित बहुपुत्रमें एक भी गयाधाम जार्च था कर।चित काई प्रश्वमेध यश्च करे वा तहाचित् कार्द मील मांस् हि।इ। 👉 🥶 अहि की पै मतुष्य का घिषा धने का स्कार वसे खागकर भीर जगह निकल ल य, यानी पौर सगद वास करे, तो भूतगण यापवर्ने ताली वजा एवमा उप-शास करते हैं। गवाभिश्ने जी महस्र

त्तीरीक मामोल रवन्य विगड्ड न करते हैं, धन लेगीनि जेर मन्य नरकने बदने हैं, वह स्तर्ग आते और जें। स्तर्ग में रहते हैं, वह मुक्ति पा है। प्रवना है। व पराया, जिम मनुखका नामे लेखकर गुराधारने चाहे **बर्श** विख्डहान करे<sup>4</sup>, व**र म**न्थ छना उन ब्रह्मपद पाता है। (नोजव्यका पार्रमा-विक नाम है-) जी थांड लाल बीध जिसका खुर सफेर बौर जिसकी पूंछ बीब बींग बफेर हा, ( बर्मागास्त्र मु (-गया ) ऐसे भी शांखका ीनवृत्र कहते हैं। बाबी वान्त दिन प्रश्नति विश्विष्ट दिन्ने प रता चाहिये, यादि एशोहिश याद योग बारसवे महीने हाटम माधिक याह सहना चान्धि। प्रथम घाण्याविन भीर दिनीय ष्यासिक याह सीर श्रान्टक यह यानी स्पिष्टोकरण यह खोलही याह (प्रेत्राचा के दितके लिंधे अधना चारिष्ठः) प्रतिके सहिष्में बादायास प्रस्ति वा मा एकोन्छ याद न करनेसे, फिर सांबदादिक आहते पत-शहस वार करनेपर भो उदशा प्रेन्द नष्ट नहीं कोता। यापिण्डोकरण्य बाद वर्षे वर्षेपर दिलगण माना भीर विना । की सत-तिथिको, यब भारवींके एकान्त-वर्त्ती होनेगर भा गस्त गस्ता एको इष्ट आह करें। वर्ष वर्षपर मःता चौर [-ता भी तिस्ति विशे, विस्त तक परे देवपच-विद्वीन एकोव्हिष्ट विधानसे साह करना चार्षिते; इब माहमें विर्क्ष एक विषष्ठ-

दान करना चाहिये। ंत्रान्तिके हिन पालिक व्राह्मणी हो चन्द्र भीर सूर्ध-बहगमें, चतुहिंगी प्रभृति पर्जनिक धम्हर्ने, महा या ग्रमा स्थाने तीन विष्ड दान करना चार्तिये वान. पार्वणश्राद करना गौर सत ति अनं विक्र एक पिरा देन। चः विधे। जो मतुःच विता भीद मा-ताने ( शंक्ताविक आवर्ष दिन ) एको दिष्ट याद न कर पः र्र्जग याच करते हैं, उनका पार्व्यायाज करना विजल होना है चौर वस नन्थ पितः द्वा ' पापो होते हैं। जो मनुष्य प्रभावस्यामें या िहत्त्वतें भगते हैं, सावर्षक अभ्याक बाह साम्रतासिक श्राद्ध वैशेसविक पार्व्याको विधिसे करना पहेगा । विना, जिलायस, प्रणितायस,-रन तीन पर्काको केश ने तीन शिष्ट देना इसमें मातःमह पद नशी। चः हर्धः विश्व ग्रदण कर जिनको सत्य दोती है, वक्र प्रतेल नहीं प्रातः। उन भी प्रतादिका मत्त्रीय है, कि एकावयादि दिनके या द पा-र्वणादि हारा करं। जिस मनुष्य भा संब-ता प्राव अनेपर भी ( वृद्धा दिका छप-लच्चकर) यपक्षपं स्विच्छोकश्या किया काता 🕏, दिवगणा उधकी संबद्धार पूरे हो-नेके दिगनक नित्य उदक्षतुका दान करें। ( वह गामिकाणका कर्तवा है, निर्मिका नहीं।) स्तियोंको सत-तिथिने पिएछी-करण यानी पिण्डमियोकरणमें केवच एक पिण्डचे मिलाना चाहिये, वहि स्त्रीका

खामी वर्तमान हो : तो वितामहीकै पिखके वास क्लाना चा वर्षे, 'त्रपाम दे के वर्त्तम न रहनेपर सम्भो साम वानी प्रतिताप-ां# पिक्ट में साथ मिनाना च विधे। ११---२५। विवाह निन्दीह क्षेत्रेष्ट्र चतुर्थी रामके बाद यानी चौथे दिनकी रातकी स्ती स्ता-मोले गोल पिएड गौर जननमर्गा विके विषामें एकता गानी है। स्वी विवाह ह सप्तपनीय नके बाद,--िवह विकी त्य ग-कर खामिगोलको प्राणिनी हो । ह : श्रामगोत्रभागिको भी सन स्वाहे स्वरी-क भगारी अर्तिया ए 'स अप्त याद और तपंता प्रश्नि मन का य खार्मियो र १ उत्ते ग्ड-कर वरना पढ़ेगा। सन्त्रच ब्राह्मण अन्ति भरारक पंत्राइयमा ाष्ट्री धुना भा, तब मा नन्हें दोष्प्रस्थ अस्त भीर पंति विजन कारक को बतान है। एक्वेगायाहरें यमीजरगारं वर्ष यालमा । लाह कः वा वाँग निमागनद देना चासिये; जिल्ले अर्थ दैववावनि न देन। वास्ति। ब्राम्मण भी अस पार्श्वणयाच करे, तो वस विद्यव्य चौर माक्षानच्याच दन दोनो प-चौका भवलस्वनकर याह करें। बपुतक हो सन पुरुष या स्तीका एका विश्विधिक यास शोगाः, पार्त्वणाविधिक श्राद न शागाः ; किन्तु पुरुषके स्विष्डोकर एके दिन पा-र्वेगमाद से स्वेगा। (अस नस्विक्री

तर्पेण करना चास्टि। मलमाय उपस्थित डीनेपर दो वास्ट्रवास कीते हैं, उनमें प-समा मला भीर दृष्ण शुद्ध माथ है ; १० दोनो भागमें जिमका जनातिधिकता पढ़ी, एकती जमानिधिकृत याद विभिन्नेकाहि काशी अधिमाधमें करना न चाहिये, संवता-रके पूर्व कर्त्तव "विश् वाहारि श्वमारमें श्री अरवा चारिये; मलशस शब आमों अ बिध को परित्याच्य है। रूस मास्नो इबरे भागमें ( शुद्ध भागमें ) छन्ने निधिकी काम अहना च दिशे 'नत्य प्रानामि या लोजिक कि पन पनाना चारिय। विश्वमें बन पनाया आय, उसमें हो होम स्वतं भी । धि है। नित्य निरखसभावसे लीकिन या वैदिश धनिमें दोन भरना चा कि । वेदिक धानमें हो प कर्नस ध्यमें भिल्न भार जीकिन अस्तिमें जीन करतेषे वापका नाम होता ए। निर्मान भनुष व्याद्धतिपूर्वक यात्रल क्ला हारा प्रामने गहति है भूतगण मैं बलका भा कर खब भोजन करें। स्वन्य ब्राधाण दिशान कां, तबतक जूठा न घोंघ ; इवने बाद गृहविक्त करें। यह व्यवस्थित वसी है ( क्रम प्रश्री कः प्रकारके ) इमे, क्रचा धार-वर्षा, मन्त्रसमूच भीर व्र श्वाणागण-वच सब द्याति नहीं दाते, इसंख्य दन्दें इस काममें लगा, फिर दूबरे कापने भी लगा जिब निधिन दिजगणको मृत्यु हो, उभी सकते हैं। दिनगण कुम स्त हः धर् मदोनको उचा तिथिने दान श्राद धीर । जल धादि । श्री भीर भारतम अरे, भोजन

कार ने से वस क्या स्टान भोगा; इसे भा-स्तको विधि सम्भना। २६ - ४१ । जन चादि घौना अन्तमन, जिल्लार्येण चौर देव-पूजा या द वैदिक कार्य क्षरस्य **मरना चास्थि, किन्तु वस क्**रा जुटींस ह षित नहीं होता; लेवे इ य धोनम शुह शोता है, बैसे ही क्रम भी धंनसे मुद होगा। बार्य शायमें कुथ ले उत्हर्न ा यं याचमन करना चाहिंगे, जो मृद्राग बार्ध दायमें तुर न खेकर ही पायमन सारते हैं, अनका वह काचमन रहन दाना नोव में ( अखर) करंको बरावर है। वधन "मोवो") अम्स्थित हा स्व दर्भ शीर बच्चीयशीतने सर्वस्थन जो क्ष दर्भ दें, वस धव दर्भ चपवित्र अदी दात । केरी घरोर पापतित नहीं होता,धो इ लंदि । शुद्ध स्थाता है वैसे भी तथा प्रस्ति वर्ध ं शुद्ध हैं (खाच्य नहीं)। जिन वय दर्भां में ै विच्छ ना संसर्गे हुता है आद विचार हादा े पिततर्रेण किया ग्वाई को सगदर्भ स्तृत्र, ; विष्ठा भीर अविहष्ट-सम्पर्व द्वापा है, वह त सब दर्भ त्याग करना पहींगे। देवपूर्व व अन्द ( पार्वकायाह), बहैव याह बन्ता र एकोहिष्ट याह, पिटगणकी ट प्रके कि नो ्याचिका जा**य, उ**पने ब्रह्म यथे प्रस्तान पहिना। वृद्धि भाष्येको लिधको माभ्य-🝴 इविक आह करना घड्ता है, पश्चे मात ा पच, दूधरे पिटपच भीर भोक्रे भाताम इन <sup>।</sup> पच्च, प्रमृतीन पच्चांका सन्त्रस्वकार सर

वृहि स्राहकी कारता चारिये। जास्य दः विक यादने सामवेदीय ब्राह्मणीका मात-पच नभी जातु भीर दत्त -- वह दोनी; वत थीर बत्य, काख कीर आम, घूरि घीत संध्न, पुन्तर र् दौर अष्ट्रस्—यह स्व ध्यम ्यम 🤻 एक एक कार्थ 🗦 धारी महे काते हैं। बत्यन्त बलवान भीरमश भाग्ययुक्त विश्व स्वयक्त वार्ध, तिश्व च चमें को वि'न्य हुए है, बन उस विषयमें साव-धन है। या ने वह अस कायमें बमाष्ट प्रदान के एकिंग माहंस क्रत भीर करता र २०४**३के** ते हैं , देवगण के उद्देन अबर्व ज' अन्ड किया अन्ति है, चनमें वस भीर लताहे नामक वाबदेव हैं; (पोर वृहियाहमें भी नतु भीर एख नान में विश्व देव ६,) माल योर म म नानम शिखदेः यानि ।ध्यः विषयमें 🖲 , अन्वरकाश्रीमें धूरि और जानम नामक विश्वदेश है, पुन ययः धीर मन्द्रवशा नामक खिद्व पार्वशः श्रादर्भ नियात अवेगी। जिस साचा । ससीहर या वैकात्रय आहे नह सीर वह याल्म मस्त, १४ उस कन्याका कीन दिना था, बुद्धिमान् मनुष्य एव कन्याका णाणि-ग्रदण न करें; वक्षी भाषकाका कारण है, कि अहावित् एवं कन्याका विता उसे पुष्ति । वनाधे। "भात्याच्या इस कन्याका मै प्रजङ्कारयुक्तप्रस् तुम्हं प्रदान इदं; इब कन्यांचे को पुत्र क्लपन होगा। वह पत्र मेरा ही नागा" (एवा हो कत्याका

माम प्रतिका अन्या है )। प्रतिका बन्याके गर्भरे छत्यन पुत्र पहले मानाको विग्छ दे, दृषका पिण्ड भाराको पिराको यानी भारा-महको है बीद तीसरा िएड विनानी विना-वहि कोई को अन्तर पितामसको है। मनुष यादके समक म्होके पालमें पित-शक्तको मालन करारे, तो ऋडिकत्ती, परी दिन चौर माहमें चालांका वाह्यण -- यर सभी नवस्ते खाते हैं। दन सब छ। ह्या-शींकी चनुन्ता करनेपर, दूसरा पाळ न र्यलनेमें सन्मध्याव हे पनते हैं, इन दारा पांक्तिसे महीका पात पां स दोना है। स्वरं शदका दूसरेके श्राहमें को बाद्धिक भोजन कश्ते हैं, उनके पित्रगण ल्पप्रिष्ड चौर लुप्ने क्रिक्र ची प्रतित भाते है। १२--१६। को मनुष्य आदकर या द्रश्रं की य खर्म भी नकार एक को स्थ विधिक्त चलते हैं छनके पित्रगण उस मड़ीने भर पाश भाषान करते है। । कर प्रभीतन, यध्वगमन, भार, यध्ययन, मैथ्न, इ.म, प्रतिग्रह भीर डोम, इन पाठ क मेंकी त्यागमा चार्दशा ( श्राह्मक ) जा भनुष बध्वगमन करता, ( जनान्त (में ) वह मनुष्य बद्धिशानि पाना है ; मतुष्य प्रमारीत्रम करता, वद मतुष्य कामा-चीनि पातः है: जै। मनुष्य काम करे, वह दावल ाना थोर स्त्रीगनन करनेसे भूकर-थीनि पाना है। पहले इस्मार साविती पाठकर प्रभमित्रकर कुछ जल पोना

च दिशे, दूसके बाद सन्ध्रोधासका करनेपर याहर उपरान्त निविद्य कांगांके करनेचे लतान अध्ये इटकारः पाना चाहिये। याद्रवापा हो, या गस्त भारा जानुहरको। विना पाच्छादित किये, बदि अप, होन चौर प्रतिग्रंच जिया जाव, तो सब काम निष्मा चीते हैं। यादायाद अर्नेश चःम्हा-यण अरना पड्ता है, माधिक याद करनेसे पराक्रवत, त्रवच यः वर्षे तप्तक च्छ , माधिक यादमें भी वप्तक्षक, जना व्हक यादमें ( यानी दिनीय वायसाचित आवमें ) विशाव उपवास कोर कविग्छ!करण खाइमें एकाइ उ भ्वाब करना चाहिये। भवदाहाहि कार्थ करनेसे एक मधीन पादक स्कृतारना पडता . क्यॉवब दारा मंद ऋड़ो, **दंड़ो चौद** बर स्पनमा ( वर्ष-निक्शो प्रस्ति ) हारा बाहत हो जो भरे हैं और बातावाती हो मर्व हैं, चनके अदादि बौर्दरश्विक कार्थ यमस्त कर्त्तव्य न रैं। स्नामनुष्य गो हारा याहत है। भरा है, जिस्ते उदस्तन दादा प्रत्यत्याग किया है, ब्राह्मण, ब्राह्मण दाश मका है, उन सब भवको स्त्रो जा जा हारा कुछे, वह ब्राह्मण दूषरे सकते भी, वक्षरी धीर यप्रविशेष पाते हैं। जो महुष यानदान करते, जी फन्दा बाट देते 🕏, वश्व बहुष्य ^प्रकृच्छ् व्रत दारा शुद्ध कोते हैं। प्रका-पति मतुने ऐवा ही कहा है। द्नितक थोड़ा गर्म अख पौना चास्ति। दूबर तोन दिनांतक बुद्ध गरम दूध पीना

भी ीना चाहिये, बीधे तीन दिनांतक वायु भच्चगाकर रहना वाहिये, - दूसका नाम तप्तकृत्क प्रत है। क्रिश्या गैन, , भूमि, खर्या, स्त्रो ग्रीर दीव, यद कौन लिया ़ गया है, वह उपने लिये जिमका ( दर्य र कारीका ) उद्देशकर प्राचात्यां व करेगा, उस् <sup>है</sup> ज्ञाचातक कहा गया है। धर्म नष्ट कर-<sup>है</sup> नेके । <mark>लागे छया स्हों मतुष्य साथ</mark> छ। ते, वक्षभो शुद्धि पाते हैं; किन्तु छ। में **िली मनुष्य अकें अर्था नष्ट करतः है**, वस प्रमुख क्षेत्र को ब्रह्मस्य का पाने होता पतित मनुष्यका थन भोजन कश्नेसे वा चण्डाकरङ्गं यन्त्र भोजन अश्मेरी, यह-त्र जानमें कर्दिने याचा मधीना धीर कान-सम्भावत वार्यस्थे एक महीना जल धानः हेक्साइये। साथसे प्रतिके साथ स्पर्णकाय महोनेस सिके स्तान करना चाविये यीर <sup>१६</sup>प्रांततके याथ ७क्किष्टका सर्घ रोनेसे प्रताकायत्व द्रन अस्ना पर्वना । ५०—०१। 🚜 त्रह्मान्द्रस्या सुरापान, धःधोर न से याधि न ार होने की चीरी, दिमालगमन, यह चारी <sup>शि</sup>मशापातक नामक पाप 🕏 ; द्रन मशा-<sup>तद</sup>शिषयोका **संस्की समु**ख पांचवां पाणी है ; ार स्वीद्वय या पर्यक्षाभरी या प्रजा-ाट्यावश हो, जे। मतुष्य एसके प्राथियत्तके ताववयमें पनुग्रं करेंगे, वह पनुग्रहmati जब पत्पचे चित्र छोगे। वह ज-वि च्छिष्ट भनुष्य सारा उच्छिष्ट ब्राह्मण करा-

चासिंग, तीवरे तीन दिनातक कुछ गर्म | चित् कु जार्थ, तो छशी समन स्नामकर याचमन करनेसे शुद्ध होंगे। उद्देश मार्र वर्द कुछ, वामन, क्वीव, चस्क ट्रवाम जह आर्रो गमनागमनक विषयमें चयता, जवारी चत्य, विश्व सौद वामग्रात्तारहित सी. रक्षे उनका विवाद न शेनेपर भो वहि ओट: मार्श विकास हरे, -तो सबसे कोई दोष न होगा। बावदेशने यागी जिस इक्ष्में आं से कातित्व होता है, प्रतित संन्य संधर्मा ग्रंथण करते भीर योगशास्त्रका ध्यास करा हैं (यानी ववाहकायोने इच्छा रहित 🖹 ) ऐसे च्य छक्षे र इते को-टिश्री विवास्त कोई हाम न होगा। मत्य कृ वा ताल बका पटवा त्रच अवति वा गिराने, भाषी वा घड़े। वंचने 🔻 ; छन्धे शिष्धका प्रत्यश्चित करना ण्डिगा। **ज**ा एकपार प्रायायत्तको ख-१ न्ध्रा होगी, वहा सब मारीरिक रीम क टाना पहेंगे। जहां दिवाद प्रायश्चित्त है, वर्ग सिर्भे समग्र कटाना पहेगा। प्राःश्चित्तने पिखा त्यागकार सब केप मुं-राजा पड़ेंगे। चाण्डालका अल साथ है।-नेमें जिसे स्तान करना एचित 🕏, वह मनुष्य वदि उच्छिष्ट मनुष्यका छ है, ता एस छ-च्छिष्ट मनुष्यका प्राजायत्यका प्राविश्वत होगा। यदि कोई दिस च पहाखके शतका जल पो उसी समय उसे उगल दे ता उस हिलाका प्रामापत्यका प्राविश्वत हेगा। यह कोई हिल चण्डालका जब पौक्र छसे

बासर न निकाल परीरमें हो जीर्थ करे. मननेसे क प्रवनक एक दिन, पञ्चन प्रवनक ते। वस टिज प्रानायत्वरी शुह न सागा, सर्थ सुच्छुशन्तपन प्रत्यसित्त करना पहेगा। बाह्यण बच्छ शन्तपन वर्ग करें, खंबव प्राजावस करे, वैश्व प्राजापत्सका याचा करें भीर ग्रुट प्रान्यत्यका एक पान वन करे। यदि रजस्वना स्त्रो, क्रक्कार, ग्रूकर. या कविषे क् आय, ता वह एक रन उपवास करनेके बाद पञ्चाश्य भाष्ट्रकः शुद्ध होगा। विद रञखना स्तो किमी मा क्रिप धीर थाई तस क् ना भिरूपनक काने लिके यनजानमें है। ते वह स्तान कहते हैं न्रो शु इ होगा. क्षानि -स्पर्य हे ने है त्रिराष्ट्र उपवास भरता पड़िगा। बाल म यदि अन्म दि.से ित्नोमें वर जारों, तर भीष्र भी भाष-एडवर्ग गुड हाता, अधीव न हागाः; उन्नातर्पण चादि इन्ध्ये कर्नान चरिन ये। सतायोवमें यह जना-योव वी, ना ७४ रण-मधीचके दिन ही जनन-पर्योष निवत्त हागा ; किन्तु यं ह छन ४-भी में भर्ण अभीत है। के इस सार्व य मैचिसे महत्ता यभीच निव्वत्त न सेह मान्य-योच ही प्रविष होगा। काति-प्राईके

दे दिन चतुर्थ पुरुष गण सात हिन, खतीब तस्वनम दय दिनका सभीव होगा। (यह मत द्र दियमें बहुत ही सप्रसिद्ध है।) जिनका चिन्हेंचे। नहीं, दानी जै। निर्मित्र ब्रह्मण 🥰, धनके मरने होके चर्णा यथोच शहल करना एड़ेगा घौर जी शास्त्रक ब्राह्म हैं सन मा सभी व दासन धनयमे लिवा ज'येगाः क्षा मान, चृत, मधु, फलमे उत्पन्न छोर द्रव्य यानी बदा-महातेल यस्ति यक्ति दूधरेके (चार्च) पाय में रहे, ते। उससे बान्द विकासते सौ स्रे शुद वसमन च विशे। माजानी मुखरी निम्त्रा मेल् य'त स्तान्त्रे वस्त वा कल औं जल, य नें। क्षक्रमें जी, ते। एस दिनकः प्राय विकष्ट होगा के विकास का का वाम का निवास के की द सत्में और बहा यामखका फल समूहने दशक्ती अस्तिश्ती है। ाजन जिनका-मोने यप का अनुका सनमा पड़े, उन पत कार्यों नीत है म और एक **सी** बार लावतीया चय करना पहेला। ७३—८२।

लिखित-सहिता समाप्तः